#### **COLLECTION OF HINDU LAW TEXTS**

No. 25 (3)

### Śrî VAIDYANÂTHA DĪKSHITA'S

# **SMRTIMUKTA PHALAM**

PART III

**AŚAUCHA KÂNDAM** 

#### EDITED BY

J. R. GHARPURE, B. A., LL. B. (Honours-In-Law),
Principal Law College, Poona; Fellow of the University of Bombay;
Senior Advocate, Federal Court of India.

BOMBAY.

First Edition

( All Rights Reserved. )

ध में शा स्त्र ग्रन्थ मा ला.

[ ग्रन्थाङ्कः २५ (३) ]

श्री

वैद्यनाथदीक्षितीय

# स्मृतिमुक्ताफलम्

( तृतीयः खण्डः )

# आशीचकाण्डम्

### जगन्नाथ रद्यनाथ घारपुरे,

बी. ए., एलएल्. बी.,

पुण्यपत्तनस्थव्यवहारशालाया आचार्यः, मुम्बईविश्वविद्यालयसदस्यः

भारतसङ्घन्यायसभासद्स्यः

इत्यनेन संशोधितं, भुद्रापितं, प्रकाशितं च ।

प्रथमावृत्तिः

शाकान्दाः १८६० ]

्रिक्रिस्ताब्दाः १९३९,

( सर्वेऽधिकाराः स्वायत्तीकृताः )

# श्री वैद्यनाथदीक्षितीयस्पृतिमुक्ताफलस्थ-

## आशौचकाण्ड विषयानुक्रमणिका

| विषयः                                 | पृष्ठम् | विषयः                               | पृष्ठम्     |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| आशोचशब्दार्थः                         | ४७७     | अनुलोमप्रतिलोमाशौचम्                | ४९५         |
| स्मृतिचंद्रिकोक्तः                    | ,,      | समानोद्काशोचम्                      | ४९६         |
| भट्टाचार्योक्तः                       | ••• ,,  | सपिण्डाशौचम                         | . ४९७       |
| विज्ञानेश्वरोक्तः                     | •••     | स्त्रीषु सापिण्ड्यम् ,              | ४९८         |
| आशौचद्दैविध्यं                        | ,,,     | जननाशौचम                            | ४९९         |
| आशीचे सन्ध्योपासनम्                   |         | मातापित्रोः                         | 400         |
| े,, त्याज्यकर्माणि                    | ४७८     | सूतिकायाः                           | . ५०१       |
| ्रे,, पंचयज्ञादि                      | ४७९     | आशौचिनामन्योन्यस्पर्शनिषेधः         | . ५०२       |
| ,, अभक्ष्याणि                         | ४८०     | दशाहान्तर्गतशिशुमरणाशौचम्           | ५०३         |
| पुत्रजन्मनि दानादि                    | •••     | सूतकाद्याशौचेषु तारतम्यम्           | 408         |
| अनेकविधाशौचम्                         | ४८१     | मृतजाते                             | 404         |
| श्राद्धादिमध्ये अघसंभवे               | ••• ,,  | नाभिच्छेदोत्तरमृतौ                  | ५०६         |
| देवताप्रतिष्ठादिमध्ये ,,              | ४८२     | दशाहोपरितनशिशुमरणे                  | ५०७         |
| विवाहमध्ये "                          | ४८३     | सननादिसंस्कारभेदेनाशौचभेदः          | • 27        |
| सद्यःशौचानि                           | ४८४     |                                     | 409         |
| भुगुपातादिना मृतौ                     | ४८५     | सननप्रभृत्याशौचम्                   | • "         |
| आशौचिनां ग्रहणस्नानविधिः              | ••• ,,  | सोदरासोदराणाम्                      | 4१0         |
| जामातृदौहित्रभागिनेयादिमृतौ           | ••• ,,  | अनुपनीतमरणाशौचे                     | 488         |
| राष्ट्रक्षोभादिना मृतौ                | ४८६     | नामकरणादिनिबन्धनशौचकमः              | • 27        |
| युद्धमरणादौ                           | ४८७     | खननादि <b>संस्का</b> रव्यवस्था      | 482         |
| बुद्धिपूर्वमरणे                       | •••     | हौिकेष्वनादेयाग्रयः                 | , <b>))</b> |
| पापकर्मणां मृतौ                       | ४८८     | त्रिवत्सरादूर्ध्वम्                 | ५१३         |
| आहितामिदुर्मरणे                       | ४८९     | बालमरणे नारायणबलिः                  | 488         |
| दुर्मृतौ प्रायश्चित्तं संस्कारक्रमश्च | ४९०     | कन्यामरणाशीचम्                      | 484         |
| गर्भस्रावादिनिमित्ताशौचम्             | ४९१     | ऊनद्दिवर्षाया ऊढायाः                | <b>५</b> १६ |
| गर्भनाशत्रैविध्ये आशौचनियमः           | ४९२     | स्वगृहे पुत्रीप्रसवादिनिमित्ताशौचम् | . ,,        |
| स्तिकाशौचम्                           | ४९३     | पितृगृहे कन्यामृतौ 🕖                |             |
| प्रसवाशोचम्                           | ४९४     | उपनीताशौचम्                         | 486         |
| वर्णविशेषाशौचम्                       | •••     | कृतसमावर्तनस्याशोचम्                | . ५१९       |

### विषयानुकर्माणका

| विषयः                                 | पृष्ठम्   | विषयः                            |                        | पृष्ठम् |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------|
| अनौरसपुत्रजननाद्याशौचम्               | 420       | मातापित्रोः                      | •••                    | ५३६     |
| भिन्नपितृकसोदराणाम्                   | 428       | गौणमात्रुमरणे                    | •••                    | 77      |
| दत्तविषये                             | ५२२       | ष्रोषितभ्रातुमरणे                | •••                    | ,,      |
| देशांतरविषये                          | 423       | पुनःसंस्कारे विशेषः              | • • • •                | ***     |
| देशान्तरम्                            | <b>52</b> | अस्थ्यभावे                       | •••                    | 930     |
| महानदाः                               | >2        | आहिताग्नेः                       | •••                    | 436     |
| मातापित्रोः                           | 428       | अनिग्रमतः                        |                        | ५३९     |
| विवाहितस्त्रीविषये पित्राद्याशौचम्    | 25        | रात्रौ जनमंद्रतिसंभवे दिननिर्णयः |                        | "       |
| दौहित्रमातामहाचार्यमातृष्वस्नादिविषये | 22        | संपर्काशीचम                      | . • • •                | 480     |
| मातामहादीनाम                          | ૡૢ૽ૼૡ     | अन्तः शर्वे ग्रामे               | •••                    | 488     |
| पक्षिण्याशौचम                         | पुरुद     | अनुगमनाशीचम्                     | • • •                  | 29      |
|                                       | 420       | पुनःस्नानम्                      | •••                    | 482     |
| भिन्नमातृस्वस्नादिविषये               | 426       | रोदने स्नानम्                    | • • •                  | 483     |
| उपाध्यायांचार्यादीनाम्                | 429       | असपिंडस्वजातीयप्रेतनिर्हरणे      | •••                    | 488     |
| अनेकाशौचसन्निपाते                     | 430       | समानोद्कप्रेतवहनादौं             | 488                    | ,484    |
|                                       | 438       | अर्थलोभेन सवर्णशववहनादौ          | •••                    | 484     |
|                                       | 432       | अनाथबाह्मणवहनादौ                 | •••                    | 48६     |
|                                       | 433       | बंधुमित्ररहितबाह्मणवहनस्परीनदह   | नादौ                   | 480     |
| असमिहितदेशभवसपिण्डमरणाशौचम्           | 438       | अबुद्धिपूर्वविषये                |                        | 77      |
| अतिकान्ताशोचम                         | "         | अभिवादनस्य निषेधः                |                        | "       |
| भर्तुमरण                              | ५३५       | शावाशौचिनां नियमविशेषः           |                        | 22      |
|                                       |           | ***                              |                        |         |
|                                       |           |                                  | <br>. <sub>يعي</sub> . |         |

133

# स्मृतिमुक्ताफलम् ।

# आशौचकाण्डम् ३

श्रीगणेशाय नमः । अथाशौचप्रकरणम् । तत्र शंखः--

"दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म च। प्रेतकर्मिक्रया यज्ञमाशौचे विनिवर्त्तयेत्"॥ इति । आशौचशब्दार्थः स्मृतिचंद्रिकायामभिहितः—" सिपंडादिजनने मरणे वा सित यदप्रायत्यं दानादिकर्म स्वयोग्यतापादकं पापविशेषात्मकं वा तदाशौचशब्देन बोध्यते " इति । तथा महाचार्यः—" पापक्षयो हि शुद्धः कर्मयोग्यत्वमेव वा " इति । शुद्धिपदार्थं ब्रुवद्भिस्तिद्दि- ५ परीतस्य जननमरणनिमत्तपापविशेषस्य दानादिधर्मानुष्ठानायोग्यत्वस्य वा मतभेदेनाशौचशब्दाभिधियतं ज्ञापितम् । विज्ञानेश्वरोऽपि (प्रा. पृ. १६१ पं. ५-७)—"आशौचशब्देन कालः स्नानापनोधः पिंडोद्कदानविधेरध्ययनादिपर्युदासस्य निमित्तम्त्तः पुरुषगतः कश्चनातिशयः प्रतिपाद्यते " इति । कालापनोद्यमंतःशविनिमत्त्रग्रामाद्याशौचं स्नानापनोधं ज्ञायमानसंबंधवंधुमरणाद्यघं काल-स्नानाभ्यामपनोद्यं सिपंडादिजननमरणाशौचम् इत्यर्थः । संग्रहेऽपि—

" निमित्तं पिण्डदानादेः पुरुषस्थमशुद्धिकृत् । कालस्नानापनोद्यं यत् तदाशौचमितीर्यते " ॥ इति । आशौचं द्विविधं कमीनधिकारलक्षणं अस्पृशत्वलक्षणं च ।

"अशोचे वर्जयेत्कर्म नित्यनैमित्तिकादिकम्।आशोचिमिस्तथा स्पर्श स्पृष्ट्या स्नानेन शुध्यति"॥ इति सृद्धेः । आशोचे सन्ध्योपासनम् ।

तथा च कर्माधिकारपरिपन्थित्वादाशौचस्य संध्यायुपासनस्यापि निवृत्तिप्राप्तावपवादमाह १५ पराशारः ( २१२ )—" उपासने च विप्राणामंगशुँद्धिस्तु जायते ।

" ब्रह्मचारी गृहे येषां हूयते च हुताशनः। संपर्कं चेन्न कुर्विति न तेषां सूतकं भवेत्"॥ (२।२५) इति । उपासनं संध्यावंदनं तास्मिन्प्रसक्ते तात्कालिकशुद्धिभवति । विप्रग्रहणं क्षात्रियादीनामुपलक्षणम् । ब्रह्मचारी उपकुर्वाणो नैष्ठिकश्च । येषां गृहे अग्निहोत्रमनुष्ठीयते तेषामग्निहोत्रानुष्ठानकाले नास्त्याशीचं यदि ते आशौचिभिः संसर्गं न कुर्युरित्यर्थः ।

२०

अत्र मरीचिः—" सूतके कर्मणां त्यागः संध्यादीनां विधीयते " ॥

कात्यायनश्च—"सूतके प्रेतके च संध्योपासनादिनित्यकर्माणि स्वाध्यायदानप्रतिग्रहांश्च वर्जयेत्"इति॥ स्मृत्यंतरेऽपि—

" राष्ट्रक्षोभे नृपाक्षिप्ते रोगार्त्ते शावसूतके । संध्यावंदनविच्छित्तर्न दोषाय कदाचन "॥ इति । विष्णुपुराणेऽपि—

" सर्वकालमुपस्थानं संध्ययोः पार्थिवेष्यते । अन्यत्र सूतकाशौचविभ्रमातुरभीतितः"॥इति । जाबालिः—

" संध्या पंचमहायज्ञान् नौत्यकं स्मृतिकर्म च । तन्मध्ये हापयेदेतमाशौचांते पुन: क्रिया "॥ इति ।

श्वगक-मशुद्धः पुनरेवस ।
 ६१

नैत्यिकं नित्यश्राद्धम् । स्पृतिकर्म स्मृत्युक्तकर्म देवतार्चनादिकम् । तन्मध्ये आशौचमध्ये । हापयेत् त्यजेदित्यर्थः । आशोचे संध्याकर्मनिषेधप्रतिपादकानि मुरीच्यादिवचनानि वाचनिकमंत्रप्रयोग-निषेधाभिप्रायाणि । यदाह पुलस्त्यः --

" संध्यामिष्टिं चर्रं होमं यावज्जीवं समाचरेत् । न त्यजेत्सूतके वाऽपि त्यजन्गच्छेदघो द्विज: ॥ ५ " सूतके मृतके चैव संध्याकर्म समाचरेत् । मनसोचारयेन्मंत्रान्प्राणायाममृते द्विजः " ॥ इति । प्राणायामव्यतिरिक्तमंत्रान्मनसोचारयेत् । प्राणायाममंत्रांस्तु मनसाऽपि नोच्चारयेत् । अमंत्रकमेव

प्राणायामं कुर्यादिति यावत् ।

" सूतके मृतके कुर्यात्प्राणायामममंत्रकम् । मनसोचारयेन्मंत्रान्मार्जनादिषु कर्मस् " ॥ इति स्मरणात् । मनसोच्चारयेन्मंत्रानित्येतद्ंजलिप्रक्षेपव्यतिरिक्तविषयम् । यथाह पैठीनिसः- " सूतके १ • साविज्यांजिल पक्षिप्य प्रदक्षिणीकृत्य सूर्य ध्यायन्नमस्कुर्यात् " इति । संध्याविधावुक्तसावित्री-मंत्रस्थेह पुनर्वचनं मनसोच्चारणनिवृत्त्यर्थम् । तेन सावित्रीमंत्रस्योचारणं वाचा कर्तव्यमिति

चंद्रिकायाम् (पू. १४० पं. १-१२)। व्यासोऽपि-" प्रक्षिपेत्सूतके त्वर्ध्य गायत्री तु समुच्चरन् । दत्वा प्रदक्षिणं कुर्यात्सूर्यं ध्यायेत् द्विजात्तमः ॥

" दशकृत्वस्तु गायत्रीं मनसैवाशुचिः स्मरेत्" ॥ इति । १५ आश्वलायनः—"आपन्नश्चाशुचिः काले तिष्ठन्नपि जपेद् दश " इति ।

आशीचे त्याज्यकर्माणि । त्याज्यानि कर्माण्याह विष्णुरपि ( ५२।५-८ )—" आशीचे होमदानप्रतिग्रहस्वाध्याया निवर्तते । नाशोचे कस्यचिद्शनमश्रीयात् । ब्राह्मणादीनामाशोचे यस्त-दोदनमश्चाति तस्य तावदाशौचं यावत्तेषामाशौचव्यपगमः। आशौचव्यपगमे प्रायश्चित्तं कुर्यात्" इति। प्रायश्चित्तं चांद्रायणम् । तच्च भोजनप्रकरणेऽभिहितम् ।

२० होमश्चात्र वैश्वदेवोऽभिप्रेतः। "विप्रो दशाहमासीत वैश्वदेवविवर्जितः" इति संवर्तेन विशेषतोऽ-भिधानात । वैश्वदेवाभिप्रायेण मार्केडयोऽपि-"दशाहं ब्राह्मणस्तिष्ठेद्दानहोमादिवर्जितः" इस्ते ।

### मनुरपि

" उभयत्र दशाहानि बलस्यानं न भुज्यते । दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते " ॥

#### स्मृत्यंतरे च--

२५ " अशोचे तु द्शाहान्तं न कुर्याद्देवतार्चनम्। न कुर्यात्पितृकार्याणि दानं होमं जपं तथा" ॥ इति । जपमिति सामान्योक्तेः सर्वमंत्रजपनिषेधः । आपस्तंबोऽपि (१।११।२१।४)—" देवताभिधानं चाप्रयतः" इति । ध्याने तु न दोषः । न ह्यस्ति मनस उपघातः । 'अंतरेण मलवद्वासिनीं स्तिकां श्वस्पृष्टिं च' इति श्रुते: । न च होम इति सामान्योक्तिबलाद्मिहोत्रोपासनादिकमपि निवर्तनीयमिति

वाच्यम् । यत आह याज्ञवल्क्यः (प्रा. १७) " वैतानौपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुति-३ - चोदिताः " इति । वैताना गार्हपत्याद्यिसाध्या " यावज्जीवमिश्रहोत्रं जुहोति । यावज्जीवं द्र्शपूर्णमासाम्या यजेत " इत्यादिश्चतिचोदिताः । तथा एकाग्निसाध्या औपासनाः कार्याः । अमिहोत्रादिकं स्वयं कुर्यात् । ओपासनहोममसगोत्रेण कारयेदित्यर्थः । तथा च गोिमेलः—

"अग्निहोत्रे तु होमार्थं शुद्धिस्तात्कालिकी स्मृता। पंचयज्ञान कुर्वीत अगुद्धः पुनरेव सः" 🛚

#### वैय्याघ्रपादः—

"स्मार्त्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्रसूतके।श्रोतकर्मणि तत्कालस्नातः शुद्धिमवाप्नुयात् "॥ इति । शंखः—" अग्निहोत्रार्थं स्नानोपस्पर्शनान्तं तत्कालं शौचम् "। इति । कण्यः—

"अग्निहोत्रहवं कुर्यादन्याभावे स्वयं द्विजः। कुर्यात्स्नात्वाऽर्द्रवासास्तु तस्मात्कालाद्दतेऽशुचिः"॥ इति। मनुः—

"दर्श च पौर्णमासं च कर्म वैतानिकं च यत् । सूतकेऽपि त्यजनमोंहात्प्रायश्चित्तीयते हि सः"॥ इति । अत्र चंद्रिकायाम्—"श्रौतानामप्यग्निहोत्रादीनां प्रथमारंभात्प्रागाशौचे त्याग एव । प्रतिप्रसव विधीनां प्रथमारंभोत्तरकाळानुष्ठेयाग्निहोत्रादिविषयत्वात् " इति । दर्शपूर्णमासयोरनुष्ठानप्रतिपादन मवागमात्प्रागारब्धविषयं तथैव शिष्टाचारादिति केचित् । जातूकर्णिः—

"सूतके तु समुत्यन्ने स्मार्त्त कर्म कथं भवेत् । पिंडयज्ञं चरुं होममसगोत्रेण कारयेत्"॥ इति । १० पिंडयज्ञः पिंडपितृयज्ञः। चरुः पार्वणस्थालीपाकः। होमः औपासनहोमः। एतान् अघागमात्प्राग्योमार्थं संकल्पितैर्द्व्येः तद्भावे अघरहितश्रोत्रियगृहादाह्दतैराञ्चोचरहितेन कारयेदित्यर्थः। बृहस्पितरिपे— "सूतके मृतके चैव अञ्चल्तौ श्रान्द्रभोजने । प्रवासादिनिमित्ते तु हावयेन्न तु हापयेत् "॥ इति । न हापयेत् न त्यजेदित्यर्थः। जाबालिः—

"वैतानाझें स्वयं कुर्यात्कर्मत्यागो न विद्यते । शालाझें केवलो होमः कार्य एवान्यगोत्रजैः" ॥ इति । १५५ स्मृतिरत्ने —

" सूतके होमवत्कर्म तद्दन्येनैव कारयेत्। अग्निहोत्रं स्वयं कुर्यात्स्नात्वैव नियमोदितम् "॥ इति। अनेनैवाभिप्रायेण पैठीनसिरपि—" नित्यानि तु निवर्तरन्वैतानवर्ज शालाग्नौ चैके " इति। संवर्ताः—

"पंचयज्ञविधानं तु न कुर्यानमृतिजनमनोः । हावयेदन्यगोत्रोण नित्यहोममतंद्रितः "॥ इति । २० स्मृतिरतने —

- " नित्यं नैमित्तिकं कुर्यात्काम्यकर्म न किंचन । आधानं पुनराधानं पशुः सौत्रामणी तथा ॥ " चातुर्मास्यानि सोमश्च तथैवाययणिकया । अकाम्यत्वेऽप्यनेतिषां सूतकादावनुष्ठितिः "॥ संग्रहे—
- "शावे च सूतकेऽधाख्ये कर्मणां त्याग इष्यते । द्रव्याण्यपि प्रदुष्यन्ति स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥ १५ "अस्पृष्टानां च भाण्डानां दशाहे शुद्धिरिष्यते । द्रव्याणां चिप संस्पर्शे विना मांसं समुत्मुजेत् ॥ "साध्यं कर्माग्रिहोत्रं च प्रेतकार्याणि चाण्ठुतः । कुर्यादन्येन होमं तु कारयेन्नान्यदाचरेत्"॥ इति । स्मृत्यर्थसारे "जाताशौन्वे मृताशौन्वे त्रेताग्रिसाध्याग्रिहोत्रदर्शपूर्णमासाया नित्या नैमित्तिकाः कियाः कार्याः । औपासनाग्रिसाध्यासतु सायंप्रातहीं मपार्वणस्थाकीपाकाद्या नित्यनैमितिका हावनीयाः सर्वथा न त्यक्तव्याः । यजमानः स्नात्वाऽऽचम्य उद्देशत्यागं कुर्याव्यार्वं काम्यं वर्ज्यं दानम्वतिग्रह- ३ • पंचमहायक्तनित्यन्नाद्धस्वाध्याद्यदिनां स्मार्तानां त्यागः एव नित्यस्नानशौचाचमनभोजनिमयमा-स्पृश्यस्पर्शस्नानं च कुर्यादेव " । तथा च क्रण्यः—
- " शौचमात्वमनं स्तानं नियमं भोजनादिषु । अस्प्रश्यस्पर्शनस्नानं कुर्यादाशौषावान् द्विजः "॥ स्तकान्नभोजनं स्वकृत्यानां न दोषः । अन्तेषां दातृभोनन्त्रोरन्यतरेषा साते दोष उभाभ्यामपरिकाने । न दोषः । तथा च षद्भिशन्मते — ३५

१ क-न्नीहात्, खग-त्यजेन्मोहात्।

संग्रहे-

तत्रैव-

२०

याज्ञवल्क्यः ( प्र. ४१ )---

संग्रहे—"न देयं न प्रतिग्राह्ममधे देयं सदापदि" इति ।

गोतमोऽपि—" प्राङ्नाभिवर्धनात्पुण्यं तदहरित्येके " इति।

विज्ञानेश्वरीये-

चंद्रिकायाम्—

"द्रव्याणि स्वामिसंबद्धात्तद्घे त्वशुचीनि वै । स्वामिशुध्यैव शुध्यंति वारिणा प्रोक्षितान्यपि"॥ इति स्मृत्या स्वामिसंबंधद्वारा दुष्टत्वेन सर्वद्रव्याणां प्रतिग्रहनिषेधे प्राप्ते केषुचिद्गव्येष्वनुग्रहमाह मराचि:-

पकं भक्ष्यजातमपूपादि । अपकं तंडुलादि । पकान्ने दोषस्मरणात् । तथा चांगिरा:-

" अन्नसत्रप्रवृत्तानामाममन्नमगर्हितम् । भुक्त्वा पकान्नमेतेषां त्रिरात्रे तु पयः पिनेत् ॥

" नाबाच्छूदस्य पकान्नं विद्वानाशौचिनोऽपि च । आददीताममेवास्मादवृत्तावैकरात्रिकम् " ॥ इति ।

१• अन्नसत्ररतादेवामं ग्राह्मम् । आपदि त् अन्यस्मादप्याशौचिनः दिनमात्रपर्याप्ततंड्ळादि ग्राह्मम् ।

" भक्ष्यजातं तथा पकमपकं तंडुलादिकम् । अन्नसत्ररतस्येव ग्राह्ममित्यंगिरा मुनिः " ॥ इति ।

" यत्तु क्षेत्रगतं धान्यं कूपवापीषु यज्जलम् । अभोज्यादिप तद्भोज्यं यञ्च गोष्ठगतं पयः ॥ " आमं मांसं मधु घृतं दिध क्षीरमथोषधम् । गुंडं तकं तथोदश्चिद्धोज्यान्येतानि नित्यशः ॥ " तद्हमीत्रवृत्त्यर्थमामं ग्राह्यं सदापदि । आमं पूर्याते संस्कारैः सम्यक् तेभ्यः प्रतीप्सितम् ॥

" स्वस्थकाले त्विदं सर्वे सूतकं समुदाहृतम् । आपद्गतस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम् "॥

" आपद्गतः प्रगृह्णन्यो भुंजानो वा यतस्ततः । न लिप्येतेनसा विप्रो ज्वलनार्कसमो हि सः " ॥

"दाने विशिष्ट आर्त्तस्य व्याधिना शुचितोच्यते। अनिच्छतोऽपि यो वस्तु दातुं हेमादि वाञ्छति"॥ इति। बाह्ये-- "अकालमृत्योः शांत्यर्थं महादाने च रोगिणाम्"॥ इति। अशौचं न विद्यत इत्यनुवर्त्तते।

" सलयज्ञे विवाहे च संक्रांतौ ग्रहणे मृतौ । पुत्रजाते व्यतीपाते दत्तं भवति चाक्षयम् ।

"जाते कुमारे तद्हः कामं कुर्यात्प्रतिग्रहम्। हिरण्यधान्यगोवासतिलान्नगुडसर्पिषाम्"॥ इति।

१ स-पुट । २ स-शुकं । ३ स-भूतकं, अशोचि । ४ ख-मिक्षितं । ५ स-होमादि ।

२५ " सूतके मृतके चापि दुर्भिक्षे <sup>"</sup>भिक्षितं द्विजैः। उपप्रवे च देशस्य तेषामल्पेन निष्कृतिः "॥ इति ।

पुत्रजन्मनि दानम् । पुत्रजन्मनि दानमाह पराशरः ( १२।२२)-

" शर्वर्यी दानमस्तीति नान्यत्र तु विधीयते " ॥ वृद्धमनुरपि —

१५ " दिधि क्षीरं घृतं शाकं पेंटु पुष्पं तिलीषधम् । काष्ठं मूलं फलं मांसं मधु कूपाम्बु चाजिनम् ।

" तस्मादामं ग्रहीतव्यमन्नं सूतमृतांतरे "। इति । दक्षः ( ६।१९ )—

" पण्यान्यघेऽपि गृह्णीयात्स्वयं तु स्वाम्यनुज्ञया " ॥ पटु लवणम् । अंगिराः—

" तिलीषधाजिने चैव पकापके स्वयं गृहः । पण्येषु चैव सर्वेषु नाशीचं मृतसूतके "॥ इति ।

पकानं तु सर्वथा न ग्राह्ममित्यर्थः । अपकतंडुलादिवत् पकापूपाद्यपि अन्नसत्ररतादेव ग्राह्ममित्युक्तं

५ " ठवणे मधुमांसे च पुष्पमूलफलेषु च । शाककाष्ट्रविणेष्वस, दिधसर्पिःपयःस, च ॥

" उभाभ्यामपरिज्ञातमाशौचं नैव दोषकृत् । एकेनापि परिज्ञाते भोक्तुदोषमुपावहेत् " ॥ इति ।

३५

#### आशौचदीपिकायाम्-

" दाने सुतोद्ये शुद्धिर्द्दिनाङ्गौ पिरृसंनिधो । अहोरात्रं तु दूरस्थे पितर्यर्ल्पं गते त्वहः "॥ इति । एतच जातकर्मप्रकरणे सविस्तरं प्रतिपादितम् ( ए. ७९–८० ) ।

अनेकविधाशौचम् । अनेकविधमाशौचमाह दृक्षः (६।२)--

" सद्यःशीचं तथैकाहरू यहश्च चतुरस्तथा । षड्दशद्दादशाहाश्च पक्षो मासस्तथैव च ॥

" मरणांतं तथा चान्यत्पक्षाश्च दश सूतके " ॥ इति । दशपक्षा इत्युपलक्षणम् ।

"गर्भम्नावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम् " इत्यादिना पंचाहादिपक्षाणामपि स्मरणात् । सद्यःशौचम् । तत्र सद्यःशौचमाह याज्ञवल्क्यः ( प्रा. २८-२९ )—

" ऋत्विजां दीक्षितानां च याज्ञिकं कर्म कुर्वताम् । सत्रिवतिब्रह्मचारिदातृब्रह्मविदां तथा ॥

"दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्नवे । आपद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते "॥ इति । १० सद्यःशौचं नाम स्नानांतमधम् ।

"सद्यःशोंचे तु तावत्स्यादाशोंचं संस्थितस्य तु।यावत्स्नानं न कुर्वति सचैठं बांधवा बहिः"॥ इत्**यंगिरः**स्मरणात् । अत्र ऋत्विक्शब्दो **मनु**ना विवृतः ( २।१४२ )—

"अग्न्याध्यं पाकयज्ञमग्निष्टोमादिकान्मसान्।यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते"॥ वृतो वरणेन संस्कृत इत्यर्थः। स च वरणजन्यसंस्कारोऽग्न्याध्यादौ प्रवरणप्रभृतिप्रयोगपरिसमाप्ति- १५ पर्यतमनुवर्त्तत इति तदनुवृत्तिपर्यतमृत्विजां दीर्घकालाशौचमध्येऽपि " सद्यःशौचं विधीयते " इति संबंधः। दीक्षणीयादिना संस्कृता दीक्षिताः। तेषां याज्ञिकं यज्ञे भवं कर्म कुर्वतां सद्यःशौचम् । अत्र विज्ञानेश्वरः (१.१८५ पं.१९)—" दीक्षितस्य 'वैतानौपासनाः कार्या ' इत्यनेन सिद्धेऽपि पुनर्वचनं सद्यःसनानविशुध्यर्थम् " इति। सत्रिवतिदावृश्यव्दानामर्थाः संग्रहकारेण दिश्ताः— " सत्री गृहीतिनयमो यज्ञे दाने च दीक्षितः। चांद्रायणाद्यनुष्ठाता वती तु ब्रह्मचार्यपि॥ २० "श्राद्धे गृहीतसंकल्पो वती भोक्ता च कीर्तितः। दाता नित्यान्नदाता च वानप्रस्थन्न कीर्तितः"॥ इति। दाने सततान्नदाने गृहीतिनयमः कृतसंकल्पः। यज्ञे दीक्षितः सत्रीत्यनेनोक्तः। ब्रह्मविद्यतिः। दाने पर्वसंकल्पदाने विवाहे कृतकौतुकवंधने सद्यःशौचिमत्यर्थः। अंगिराः—

" जनने मरणे चैव त्रिष्वाशोंचं न विद्यते । यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथैव च ॥

" ऋत्विजां यजमानानां परिकर्मादि कुर्वताम् " । यज्ञः सोमयागादिवैदिकः । देवयागो मातृकादि- २५ देवत्यो लैकिको यागः । बृहस्पतिः—

" नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम् । नाशौचं सूतके प्रोक्तं शावे वाऽपि तथैव च"॥ इति । चंद्रिकायाम् " यद्यपि नाशौचिमति सामान्यशब्दात्सवःशौचस्याप्यपवादः प्रतिभाति तथापि स्मृत्यंतराविरोधार्थे तब्यतिरिक्तस्याशौचस्यापवाद इत्यवगंतव्यम् " ॥ इति ।

पैठीनसिः—

" विवाहकाले यज्ञेषु यात्रायां तीर्थकर्माणि । न तत्र सूतकं तद्दत्कर्म यज्ञादि कारयेत् " ॥ श्राद्धादिमध्ये अघसंभवे । चंद्रिकायाम्—

" अथ देवप्रतिष्ठायां गणयागादिकर्मणि । श्राद्धादौ पितृयज्ञे च कन्यादाने च नो भवेत् ॥

" विवाहे कन्यकायाश्च लाजहोमादिकर्माण " ॥ इति । विज्ञानेश्वरीये—

" नित्यमन्नप्रदस्यापि कुच्छूचांद्रायणादिषु । निर्वृत्ते कुच्छूहोमादौ ब्राह्मणादिषु भोजने ॥

" गृहीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्यचित् " ॥ इति । पडशीतौ-

भूतकात्प्राक्समारब्धमनेकाहं तु यद्वतम् । कायिकं कर्म कुर्वीत न तु दानार्चनं वतम् ॥
 भूतकानंतरे त्वाह्म तत्कर्तव्यमतंद्रितैः " ॥ इति । विष्णुः ( २२।५२ )—" न देवप्रतिष्ठोत्सव-

विवाहेषु न देशविश्रमे नापचिप च कष्टायामाशोचं न वितनां वते न सित्रणां सर्वे "इति ।

५ दक्षः (६।५)—

"राजर्त्विग्दीक्षितानां च बाले देशांतरे तथा। यतीनां सत्रिणां चैव सद्यःशोचं विधीयते"॥ इति। चंद्रिकायाम्—

" नरेंद्रसत्रिव्यतिनां विवाहोपप्रवादिषु । सद्यःशौचं समाख्यातं कांतारापदि संपति " ॥ संग्रहेऽप्रि—

" क्टच्छ्रदेवोत्सवश्राद्धदानहोमतपोध्वरे । प्रारब्धे तत्प्रवृत्तानां सद्यःशौत्र्यमधागमे" ॥ इति ।
 अत्र स्तानं शावविषयम् । न तु प्रसवविषयम् । तत्र पितृज्यतिरिक्तानां स्नानस्यामिधानात् ।
 अत्र प्रारंभशब्दार्थः स्मृत्यर्थातारे दर्शितः—

"आरंभो वरणं यज्ञे संकल्पो वतसत्रयोः । नांदीमुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिकिया॥ "निमंत्रितेषु विप्रेषु पारब्धे श्राद्धकर्मणि । पाकारंभात्परं कर्तृत् दातृन्भोक्तृंश्च न स्पृशेत्"॥ इति । १५ 'श्राद्धे पाकपरिकिया ' इति एतत्कृतपकालसंकल्पात्परमारब्धपाकक्रियाविषयम्।

तत्पर्व सिद्धपाकविषयेऽपि यमः—

"पाकोपकल्पनादृष्वं सूतके मृतकेऽपि वा। कारयेच्छ्राद्धमन्येन पकानं परिवेषयेत्ै॥ इति। कारयेन्दुर्यादित्यर्थः। अत्र किचिदाद्धः—"संकल्पात्पूर्वमघागमे प्रावक्षप्तार्थैः संकल्पविधिमा श्राद्धः मन्यैः कारयेत् " इति एतत्स्मृतिचंद्रिकादिविरोधाद्यपेक्ष्यम् । यन्तु—

- २० "ऋत्विगादिर्यदा कुर्याद्धोमं श्राद्धिक्रयां क्वाचित् । उपवीत्येव कुर्वीत कर्तुः स्याद्पसव्यकम्"॥ इति तिर्पेडिमिव्यक्तहोमाविषयं स्त्रीबालदिकर्तृकश्राद्धिक्रयविषयं च । "अध्वर्युरुपवीती दक्षिणं जान्वाच्यः मेक्षण उपस्तीर्य " इत्यापस्तंबादिस्मरणात् । अत आज्ञोचेऽन्येन श्राद्धं न कार्यितव्यम् । ब्राह्मे—
  - " तावक्गृहीतदीक्षस्य त्रैवियस्य महामसे । स्नानं त्ववभूथो यावसावत्तस्य न वियते ॥
- २५ " गृहीतमधुपर्कस्य यजमानस्य चित्वैज्ञाम् । पश्चात्पतितमाशोचं न भवेदिति निश्चयः ॥
- " कुर्वतां याज्ञियं कर्म याजकानां तथैव च । निमंत्रितेषु विप्रेषु प्रारब्धे श्राद्धकर्मणि ॥ " निमंत्रितस्य विप्रस्य स्वाध्यायनिरतस्य च । देहे पिट्टषु तिष्ठत्सु नाशौचं विधते कचित् " ॥ इति । अत्र चंद्रिकायाम्—" दीक्षितस्य यज्ञसंकल्पानंतरं ऋत्विजां मधुपर्कग्रहणानंतरमागतमाशौचं
- न विद्यते । संभृतसंभारस्य तु पूर्वक्षणेऽपि नाशौचम् । 'यज्ञार्थं बहुसंभारसंभृतस्यापि नो भवेत् '
- ३० इति स्मृतेः । अयमर्थः । यज्ञार्थं संभृतसंभारस्य किष्पतसमस्तयज्ञसाधनपदार्थस्य अक्कृतयाग-संकल्पस्यापि आशौचापग्रमादृष्वं वसंतांतर्गतकर्मकालासंभवे तास्मन्वत्सरे करिष्यमाणयज्ञाति-क्रमविषये यज्ञसंकल्पातपूर्वक्षणे शुद्धिर्भवति " ॥ इति । यज्ञग्रहणं प्रतिष्ठादेरुपलक्षणार्थम् । अत एव विष्णुः (२२,५२)—" देवताप्रतिष्ठाविवाहयोः पुनः संभृतयोः " इति । एतदुक्तं भविते । यावति काले संमृतवहुसंभारधारणं कर्त्तु शक्यते तावत्कालमध्ये प्रतिष्ठाविवाहांगभूतकालांतरं यत्र

३५ न रुभ्यते तद्विषये तत्संकल्पात्प्रागपि कर्त्तुराशौचं न भवति " इति ।

स्मृत्यंतरे—"यज्ञे संभृतसंभारे विवाहे श्राद्धकर्मणि" ॥ इति । अत्र चंद्रिकायाम्— संभृतसंभार इति सर्वत्र संबध्यते । इदमपि विष्णुवचनसमानिवषयम् । 'श्राद्धे संभृतसंभार' इत्येतत्तु पकद्रव्याभिप्रायम् । पकद्रव्योपकल्पनसंकल्पनसंकल्पयोर्मध्ये सूतके मृतके वा समुत्पन्ने अनंतरोक्त-सयःशौचविधिबलात्तस्मिन्नेव काले श्राद्धं कर्तव्यम् । आमद्व्योपकल्पनसंकल्पयोर्मध्ये सूतके मृतके वा जाते अमावास्यायामाशौचापममादनन्तरं वा कर्तव्यम् ।

" श्राद्धविघ्ने समुत्पन्ने त्वन्तरा मृतस्तके । अमायां तु प्रकुर्वीत शुद्धावेके मनीषिणः ॥

" देंचे पितृणां श्राद्धे तु अंतरा मृतसूतके । आशीचानंतरं कार्य तन्मासीन्दुक्षयेऽपि वा ॥

" कार्ये प्रत्याब्दिके श्राद्धे अंतरा मृतसूतके । आशौचानंतरं कार्यमिति वासिष्ठभाषितम् "॥ इति गोभिलवसिष्ठादिस्मरणात् । यत्तु स्मृत्यंतरे—

"वर्षश्राद्धे तु संप्राप्ते पित्रोराशौचसंभवे । तदानीमशुचिर्न स्यात्कुर्याच्छ्राद्धं मृतेऽहिन " ॥ इति । १० यद्गि—

"मासिकान्याब्दिकं पित्रोरशुद्धोऽप्योरसः सुतः। कुर्यादेव तिथिप्राप्तमिति शातातपोऽववीत्"॥ इति तत्संकल्पितश्राद्धविषयम्। श्राद्धदिने पाके निर्वृत्ते कुतपकाले 'अद्य पार्वणविधानेन श्राद्धं करिष्ये' इत्यारंभात्परमागते आशौचे कर्ता कुर्यादेवेत्यर्थः। तथा चंद्रिकायाम्—

- "अय श्राद्धं करिष्य इति संकल्पात् परं तत्पूर्वक्षणे चारब्धे पाके कर्तुः शुद्धिः । अय श्राद्धं तत्र १५ भवता भोक्तव्यम् इति निमंत्रिते ओं तथेति प्रतिश्रुते निमंत्रितस्य निमंत्रणादूर्ध्वमाशौचे प्राप्ते तस्य शुद्धिः । निमंत्रणात्प्राग्विपस्याशौचे प्राप्ते पूर्वदिने निश्चितमपि परित्यज्य विप्रांतरमामंत्र्य श्राद्धं कर्तव्यमिति सयःशौचविधानाद्भोजनात् पूर्वं स्नात्वेव भुंजीत कर्तिपि स्नात्वेव कर्म कुर्यात् "। तथा विज्ञानेश्वरीये—
- " यज्ञे संभृतसंभारे विवाहे श्राद्धकर्मणि । तथा चौठादिसंस्कारे सद्यःशौचं विधीयते " ॥ इति । २० स्मृत्यंतरे च—
- " आँशौचं कर्ममध्ये तु शावं सूतकमेव वा । आपतेद्यदि सर्वेषां सद्यःशौचं विधीयते ॥ मातापित्रोश्च मरणे पुत्रस्य मरणे तथा "॥ इति ।

एवं च श्राद्धे पाकसंकल्पाभ्यां पूर्वमघागमे आशोचानंतरिदने तदसंभवे अमायां वा कुर्यात् । पाकानंतरं संकल्पात् पूर्वपरं वा अघागमे तस्मिन्नेव काले कुर्यात् । द्वितीयवरणानंतरं भोकुराशोचं २५ नास्ति । कुतपकालवरणात्पूर्वमघागमे अन्यं वरयेत् । ततः परमघागमे तमेव भोजयेत् । वसु

- " भोजनार्थे तु संभुक्ते विप्रदातुरघागमः । यदा कचित्तदोच्छिष्टशेषं त्यक्ता समहितः ॥
- " आचम्य परकीयेन जलेन शुचयो द्विजाः"॥ इति । एतत् श्राद्धव्यतिरिक्तविषयम् । यागमध्ये अघागमे अवभृथांतरमनुष्ठेयम् ।

विवाहमध्ये आशोचसंभवे । विवाहे नांदीमुलात्परमधागमे शेषहोमान्तस्य कर्मणा विवाहशब्द- ३० वाच्यत्वेन .कर्मेक्याच्छेषहोमांतं साङ्गं कर्मानुष्ठेयम् । तथा च वृक्षः ( ६-१८ )—

- " यज्ञकाले विवाहेषु देवयागे च निष्कृतौं । हूयमाने तथैवाग्नौं नाशौंचं न च सूतकम् " ॥ इति । विवाहेष्विति बहुवचनं शेषहोमांतकमाभिप्रायम् । बाह्मे—
  - " विवाहकाले कन्याया लाजहोमादिकर्मीण । प्रायश्चित्तपरस्यापि स्वाध्यायनिरतस्य च "

सयःशौचिमिति प्रकृतम् । ठाजहोमादीत्यादिशब्देन शेषहोमांतं कर्मजातमुच्यते । स्वाध्यायोऽत्र वेदपारायणम् । तथा च वेदपारायणं प्रकृत्य बोधायनः—" प्रणवव्याहृतिपूर्वकं वेदादिमारभ्य सततमधीयीत नांतरा विरमेत् । व्याहरेद्वा नास्यांतरा जननमरणाशौचम् " ॥इति । विवाहमध्ये पित्रोर्दम्पत्योर्मरणे स्मृत्यंतरे—

" उद्घाहांकुर आरब्धे मातापित्रोर्मृतिर्यदि । तत्काले सकलं कृत्वा शेषहोमं समाचरेत् ॥ " विवाहशेषमध्ये तु दंपत्योर्मरणं यदि । कर्मशेषं ततः कृत्वा पश्चाद्दहनमाचरेत् "॥ इति । शेषहोमांतं कर्म तदानीमेव परिसमाप्य दहनं कुर्यादित्यर्थः ।

#### दीक्षितस्य दीक्षामध्ये मातापितृमृतौ ।

दीक्षितस्य दीक्षामध्ये मातापितृमृतिविषये संस्कारमात्रं कृत्वा यज्ञं समापयेदित्याह वृद्धगार्ग्यः— " ज्येष्ठस्य तु क्रतोर्मध्ये मातापित्रोर्मृतिर्यदि । संस्कृत्य शालामागत्य यज्ञशेषं समापयेत् "॥

#### शांडिल्यः--

"दीक्षितोऽप्येकपुत्रस्तु मातापुत्रोर्मृतियीदि । दीक्षारूपं निधायात्र संस्कुर्यान्नोदकाप्नुवः ॥ "संस्कृत्य शालामागत्य यज्ञशेषं समापयेत् । पावयेद्दर्भपुंजीलैर्दीक्षारूपं यथाविधि"॥ इति ।

पावयेत् । दीक्षाविध्युक्तमंत्रैरिति शेषः । एकपुत्र इति विशेषस्मरणात् पुत्रांतरसद्भावे तेनैव कारयेत् । १५ " ज्येष्ठस्य तु क्रतोर्मध्ये " इति स्मरणात् । ज्येष्ठेनैव कार्यमित्यपि प्रतीयते । अत्र यथाशिष्ठाचारं ब्यवस्था । विवाहमध्ये अघागमे भोक्तादिनियमः षद्गित्रंशन्मते विशेष उक्तः—

" विवाहोत्सवयज्ञेषु अंतरा मृतसूतके । परेरत्नं प्रदातव्यं भोक्तव्यं च द्विजोत्तमेः " ॥ परेः आशोचरहितेदीतव्यं न त्वाशौचिजनेः । भोजनार्थं वृत्तैर्ब्बाह्मणेर्भोक्तव्यं चेत्यर्थः । तत्रेव—

"भुंजानेषु तु विप्रेषु अंतरा मृतसूतके। अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुचयः स्मृताः"॥ इति।

#### २० संग्रहेऽपि—

"श्राद्धोत्सवादौ भुक्त्यंते पाकादौ चाघसंभवे। परैर्देयं च भोक्तव्यं न दोष इति निश्चयः"॥ इति । कतुरपि—

"विवाहोत्सवयज्ञादिष्वंतरा मृतसूतके । शेषमञ्जं परेंदेंयं दातृन् भोकृंश्च न स्पृशेत् "॥ इति । आशोचिजनैर्दातृभोक्तृभांढादिस्पर्शो न कर्तव्य इत्यर्थः । तथा च विष्णुः—

आशोचिजनैदोतृभोक्तृभांडादिस्पशौ न कतेव्य इत्यर्थः । तथा च विष्णुः— २५ "अस्पृष्टानां च भांडानां दशाहे शुद्धिरिष्यते । द्रव्याणां चाघिसंस्पर्शे विना मांसं समुत्सृजेत् ॥

" भुक्ता स्पृश्येस्तथाशौचिकेशकीटैश्च दूषितम् । कुशोदुंबरबिल्वाद्यैः पनसांम्बुजपत्रकैः ॥ " शंखपृष्पीसुवर्चादिकाथं पीत्वा विशुध्यति " ॥ इति ।

आशौचिदर्शनं वर्ज्यमित्युक्तं विष्णुपुराणे ( ३।१६–१३)--

" उद्वयासूतिकाशौचिमृताहारैश्च वीक्षिते।श्राद्धे सुरा न पितरो भुंजते पुरुषर्षभ "॥ इति । ३॰ अघागमात्प्राक्संकल्पितद्रव्याणां दोषाभावः । विशेषमाह बृहस्पतिः—

" विवाहोत्सवयज्ञादिष्वंतरामृतसूतके । पूर्वसंकल्पितार्थेषु न दोषः परिकीर्तितः" ॥ इदं देवार्थं इदं पित्रर्थं इदं ब्राह्मणार्थिमित्यघागमात् प्रागेवोदिष्टपदार्थेष्वघं नास्तीत्यर्थः । कतुरपि—" पूर्वसंकल्पितद्रव्यं दीयमानं न दुष्यिति " इति । दक्षोऽपि —

"यज्ञोत्सवे वते श्रान्धे सूतके समुपागते । पूर्वसंकल्पितार्थेषु न दोषः परिकीर्तितः"॥ इति । ३५ एतेन श्रान्दादौ आरंभात्परमघसंभवे पूर्वसंकल्पितामद्रव्यदाने न दोषः। तद्र्थमेव पकस्य दाने च न दोषः।

24

यज्ञादौ प्रागुद्धिमामद्रव्यं परैः पाचियत्वा दातव्यम् । 'परैरत्नं दातव्यम् ' इति वचनात् । प्रारब्धे भोजने अधागमे दातुः सयःशुद्धिविधानेऽपि शेषमत्नं परैर्दियमिति वचनात् अनं परैर्दियमिति सिद्धम् । भृगुपातादिना मृतौ पराशरः ( ३।१२ )——

"भृगविग्निरणे चैव देशांतरमृते तथा। बाले प्रेते च संन्यस्ते सद्यःशौचं विधीयते "॥ इति। भृगुः प्रपातः। अग्निः प्रसिद्धः। भृगविग्निरणं प्रमादादिना दुर्मरणमात्रोपलक्षणम्। तिन्निमित्तमरणे ५ सति तत्संबंधिनां सद्यःशौचम्। असिपेंडे च देशांतरमृते सद्यःशौचम्। बालोऽत्राकुतनामा। तिस्मिन्मृते सति तत्संबन्धिनां मरणिनिमित्तं सद्यःशौचिमित्यर्थः। जनननिमित्तमस्त्येव।

" सूतिमध्ये मृते बाले न शावं सूतकं भवेत् " इति स्मृतेः ॥ मनुरिष ( ५।७७ )—— " बाले देशांतरस्थे च पृथिषपडे तु संस्थिते । सवामा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुध्यिति " ॥ इति । देशांतरस्थ इत्यसिपंडविशेषणम् ।

संन्यस्तादिमृतौ । संन्यस्ते मृते सति तत्सिपंडानां सद्यःशौचम् । अत्र व्यासः— " नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम् । नाशौचं कीर्तितं सद्भिः पतिते च तथा मृते"॥

याज्ञवल्क्यः--

" देशांतरमृतिं श्रुत्वा क्वीबे वैखानसे यतौ । मृते स्नानेन शुध्यंति गर्भस्रावे च गोत्रिणः "॥ वैखानसाः वानप्रस्थाः । संग्रहेऽपि—

" आयोराश्रमिणोनीशे वर्णीक्तं त्वन्ययोर्धृतौ । सयःशौचं ग्रहिण्येव सयोऽन्येषु सदा मिथः"॥ इति । आयोर्बह्मचारिगृहस्थयोर्धृतौ स्वस्वजात्युक्तमधं भवति । अन्ययोर्वानप्रस्थसंन्यासिनोर्धृतौ सयःशौचम् । इत्येवं प्रकारेणाशौचं गृहिणि गृहस्थविषये । अन्येषु ब्रह्मचारिवानप्रस्थयतिषु परस्परं सर्वदा सयः-शौचम् । गृहस्थमृतौ ब्रह्मचारिवानप्रस्थयतीनां, ब्रह्मचारिवानप्रस्थयतीनां, वान-प्रस्थमृतौ वानप्रस्थयतीनां, यतिमृतौ यतिब्रह्मचारिवानप्रस्थानां सपिंडानां परस्परं सर्वः- २० शौचं भवतित्यर्थः ।

#### यत्तु **स्मृत्यंतरम्**--

" सर्वसंगिनवृत्तस्य ध्यानयोगरतस्य च । न तस्य दहनं कार्यं नाशौचं नोद्कक्रिया " ॥ इति तत्र नाशौचमिति द्शाहाद्यभिप्रायम्। स्नानमात्रमस्त्येव। सयःशौचस्य विहितत्वादिति चंद्रिकायाम्।

विष्णुः—

" दानादो ग्रहणे सद्यः पुत्रजनमिन चापित् । निष्कृतो तीर्थयात्रायां वेदपारायणे वर्ते ॥ "नामकर्मादिसंस्कारे प्रारब्धे सद्य इष्यते"॥ नामकर्मादित्यादीशब्देन स्मशानांताः संस्कारा गृहांते । आशौचिनां ग्रहणस्नानिविधिः । वृद्धवसिष्ठः

" मृते च सूतके चैव न दोषो राहुदर्शने । तावदेव भवेच्छुद्धिर्यावनमुक्तिनी दृश्यते" ॥ अंगिराः—
" सर्वे वर्णाः सूतके च मृतके राहुदर्शने । स्नात्वा श्राद्धं प्रकुर्वीरन दानं शाठ्यविवर्जिताः"॥ इति । ३०

जामातृदौहित्रभागिनेयादिमृतौ संप्रहे-

" श्वश्रूस्वश्रुरतत्पुत्रयाज्याचार्यसुतार्त्वजास् । उपाध्यायस्य सद्यः स्यान्मृतौ तत्प्रतियोगिनास्" ॥ इति । श्वश्र्वादिप्रतियोगिनां मृतौ स्वश्र्वादिनां सद्यःशौचिमत्यर्थः ।

#### वृद्धयाज्ञवल्क्यः--

" मित्रे जामातिर प्रेते दौहित्रे भगिनीसुते । स्याले च तत्सुते वाऽपि सिवःस्नानेन शुध्यति "॥३५ ६२ र्मित्रविषये सद्यःशौचमसन्निधौ । सन्निधौ तु दिनं वक्ष्यते । दौहित्रभागिनेयमृतौ सद्यःशौचं विदेश-स्थानुपनीतविषयम् । प्रत्यक्षे व्रतात्रागपि पक्षिणीविधानात् । स्याले च स्नानं परोक्षे । राष्ट्रक्षोभादिना मृतौ परादारः-

- " दुर्भिक्षे राष्ट्रसंभ्रांतावापदां च समुद्भवे । उपसर्गमृती चेव सद्यःशीचं विधीयते " ॥
- ५ उपसर्गपृतौ क्षामक्षोमाचुपष्ठवमृतौ सिपंडानां सद्यःशौचिमत्यर्थः । ब्रह्मपुराणे—
  - " दुर्मिक्षे प्राणरक्षार्थं कृतयत्नस्य देहिनः । राष्ट्रअंशस्थितस्यापि पुत्रदारांश्च रक्षितुम् ॥
  - " विश्रष्टस्य स्वदेशाच अन्यदेशपरिग्रहे । ग्रहोपतापे घोरे च दारुणायामथापदि ॥
  - " ग्रहोपतापशांत्यर्थं कियमाणे च कर्मणि । शीतवातातपेर्यत्र हार्थेव मरणं भवेत् ॥
  - " तत्रोपसर्गात्स्वं देहं रक्षमाणस्य किं भवेत् " ॥ अवमिति प्रकृतम् ।
- १ शिल्पिदासवैद्यराजादीनां सद्यःशौचम् । बृहस्पतिः—
  - " शिल्पिनः कारवो वैद्या दासीदासाश्च नापिताः । राजानः श्रोत्रियाश्चेव सद्यःशोचाः प्रकीर्तिताः ॥
  - " सत्रतः सत्रपृतश्च आहिताग्निश्च यो द्विजः । राज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥
  - " उचतो निधने दाने आर्तो विप्रो निमंत्रितः । तथैव ऋषिभिर्दृष्टं यथाकालेन शुध्यति " ॥ इति । ः शिल्पिनश्चित्रकाराद्याः । कारवः सुपकारप्रभृतयः । वैद्याश्चिकित्सकाः । यस्य च पुरोहितादेरनन्य-
- १५ साध्यमंत्राभिचारितकर्मार्थमाशीचाभावमिच्छति तस्य तत्कर्मण्याशौचाभावः । निधने संग्रामे । दाने अन्नादिदाने । चोयतः क्रतोपक्रमः । आर्तः आपदं प्राप्तः । निमंत्रितः श्राद्धादौ । यथाकालेन दशरात्रादिना । तथा स्नानेनैव शुध्यतीत्यर्थः । अत्र व्यासः-
  - " शिल्पिनश्चित्रकाराद्याः कर्म यत्साधयंत्यलम् । तत्कर्म नान्यो जानाति तस्माच्छुद्धा स्वकर्मणि॥
  - " सुपकारेण यत्कर्म करणीयं नरेष्वपि । तदन्यो नैव जानाति तस्माच्छद्धः स सूपक्कत् ॥ " चिकित्सको यत्कुरुते तदन्येन न शक्यते । तस्माचिकित्सकः स्पर्शे शुद्धो भवति नित्यशः ॥
  - " दास्यो दासाश्च यत्किंचित कर्म कुर्वति लीलया। तदन्ये न क्षमाः कर्तु तस्मात्ते शूचयः तदाी।
    - " राजा करोति यत्कर्म स्वमेऽप्यन्यस्य तत्कथम् । एवं सति रृपः शुद्धः संस्पर्शे मृतसूतके ॥ " यत्कर्म राजभृत्यानां हस्त्यश्वगमनादिकम् । तन्नास्ति यस्मादन्यस्य तस्मात्ते शुच्यः स्मृताः"॥ इति ।
    - दास्यादीनां स्वामिकर्मण्येव सयःशौचं स्वकर्माधिकारस्तु मासावधिक एव । स्वामिशौचे न स्पृशत्वम ।
- २५ " दासी दासश्व सर्वे वै यस्य वर्णस्य यो भवेत्। तद्वर्णस्य भवेच्छीचं दास्या मासस्त सूतकम्"॥ इत्यंगिरःस्मरणात् । शातातपः
  - " मूल्यकर्मकराः जूदा दासीदासास्तथैव च । स्नाने ज्ञरीरसंस्कारे गृहकर्मण्यदूषिताः"॥ इति । स्मृत्यंतरे तु-"सयःस्पृश्यो गर्भदासो भक्तस्तु स्यात् व्यहाच्छुचिः" इति। मनुः (५।९२-९३)-
  - " न राज्ञामचदीषोऽस्ति वितनां न च सित्रणाम् । ऐंद्रस्थानमुपासीना बहाभूता हि ते सदा॥
- राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते। प्रजानौ पिरिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम् "॥ इति। सत्रिणां प्रारब्धयज्ञानाम् । तेऽपि खल्वेंद्रस्थानमुपासीनाः देवतायजनपरत्वात् । तथा च श्रुतिः --" एष वा एतंहींदो यो यजते " इति । ब्रह्मभूताः धर्मस्वरूपिणः । माहात्मिके महात्मा इंद्रः। तस्येदं महात्मिकम् । तस्मिन स्थाने आसीनस्येति शेषः ।

राज्ञ आशोचाभावमुपपादयति स एवं ( ५।९५-९६ )-

" सोमाग्न्यर्कानिलेंद्राणां वितापत्यर्यमस्य च । अष्टानां लोकपालानां वपूर्धारयते चपः ॥ " लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशीचं विधीयते। शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवेऽप्ययम् "॥ इति । युद्धमरणादौ स एव ( ५।९७, ९४ )-" उयतैराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च । सद्यः संतिष्ठते धर्मस्तथाशौचमपि स्मृतम् ॥ ९७ ॥ " डिंभाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च। गोबाह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः "॥ ९४॥ 🗼 ५ ब्राह्मणगवायर्थे मृतो इति । डिम्भो बालः । ब्रहस्पतिः--" रास्रेणाभिमुसो यस्तु वध्यैते क्षत्रकर्मणा । यज्ञः संतिष्ठते तस्य सद्यःशौचं विधीयते " ॥ इति । ब्रह्मपुराणे--" ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा भूम्यर्थे वा वियुज्यते । राज्ञो वा राजभृत्यस्य सत्वोद्रिक्तस्य संगरे॥ " संमुखस्य हतस्यापि सद्यःश्राद्धिकया भवेत् " । यतु स्मर्यते " ब्राह्माणार्थे विपन्ना ये योषिता गोग्रहेऽपि वा। आहवेऽभिहतानां च एकरात्रमशौचकम् "॥ इति तत्कालांतरमृतिविषयम् । तथा च संग्रहे-" गोविप्रस्त्रीकृते प्रेते राज्यार्थं वा हते युधि । शौचं चोर्ध्विकयाः सद्यो यद्यनिछास्त्यघं मृतौ ॥ " एकरात्रं भवेयुद्धे क्षतैः कालांतरे मृते" ॥ इति " यद्यनिच्छास्त्यवं मृतात्" इति मृतौ यदीच्छाभावः तदापि दुर्मृतत्वात्सयःशौचिमत्यर्थः । याज्ञवल्कयः ( प्रा. २७ )-" महीपतीनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा। गोबाह्मणार्थे संग्रामे यस्य चेच्छति भूमिपः"॥ इति । 👫 गौतमः (१४।८–११)–"गोब्राह्मणहतानामन्वक्षम् । राजकोधाच । युद्धे । प्रायानाशकशस्त्राग्निविषो-दकोद्धंधनप्रपतनैश्चेच्छताम् " इति । गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा हतानां ये सिपंडाः तेषामाशीचमन्वक्षं यावदन्वीक्ष्यते शवस्तावदेव । संस्कारानंतरं स्नात्वा शुध्येयुः । एवं गोबाह्मणयोरन्यतरेण यो हतः तत् ज्ञातीनामन्वक्षमाशौचम् " गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा हतानां गोभिर्हतानां ब्राह्मणेर्वा सयःशौचम् " २० इति स्मरणात् । आयुद्धमायोधनम् । प्रायो महाप्रस्थानं अशनमाशः स एवाशकः । सत्येव भोज्ये 🥕 कीधादिना भोजननिवृत्तिरनाशकः इत्यर्थः। इच्छतामित्युक्तत्वात् प्रमादमृतानामाशौचोदकसद्भवः। तथा चांगिराः-" यदि कश्चित्प्रमादेन म्रियेताम्युदकादिभिः । तस्याशौचं विधातव्यं कर्तव्या चोद्कित्रया " ॥ इति बुद्धिपूर्वमरणे वैधे प्रायादिमरणे च । बुद्धिपूर्वमरणे पराशरः-" बाले देशांतरस्थे च पतिते च यतौ मृतौ । सद्यःशौचं तथेच्छातो जलाग्न्युद्धंधनादिषु " ॥ ब्रह्मपुराणे--" शृंगिदंष्ट्रिनसिब्यालविषवान्हिमहाजलेः । सुदूरात्परिहर्तव्येः कुर्वन् कीडां मृतस्तु यः ॥ " नागानां विप्रियं कुर्वन् द्ग्धश्चाप्यथ विद्युता । गृहीता ये च राज्ञा वे चौर्यदोषेण कुत्रचित् ॥ " परदारान्हरंतश्च रोषात्तत्पतिभिर्हताः । " असमानेश्च संकीर्णेश्चंडाठायेश्च विग्रहम् । कृत्वा तैर्निहतास्तद्वचंडाठादीन्समाश्चिताः ॥ " कोघात प्रायं विषं वान्हें रास्त्रमुद्धंघनं जलम् । गिरिवृक्षप्रपातं वा ये कुर्वति नराधमाः ॥ " ब्रह्मदंडहता ये च ये चैव ब्राह्मणेईताः। महापातिकनो ये च पतितास्ते प्रकीर्तिताः॥

"पतितानां न दाहः स्यात्राशोचं नास्थिसंचयः। न चाश्रुपातः कर्तव्यो ह्यदकस्य क्रिया न च"॥ इति ।

संग्रहे---

हारीतः—" पाषंडानाश्रितात्मग्त्यागिनां नास्त्याशौचम् " इति । पाषंडाः वेदबाह्याः । अनाश्रिताः अनाश्रमिणः । स्मृत्यंतरे—

- " चंडालादुद्कात्सर्पाद्वाह्मणाद्वैद्युतानलात् । दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम् ॥
- " ये वेश्यापतयो विष्ठा ये वै श्रृद्धान्त्रभोजनाः। ये चान्ये पापकर्माणस्तेषां भस्मांतसूतकम् "॥ ५ दक्षः (६।९)—
  - "व्याधितस्य कद्र्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य मूर्षस्य नास्तिकस्य विशेषतः ॥ "व्यसनासक्तवित्तस्य पराधीनस्य सर्वदा । नित्यस्नानविहीनस्य भस्मांतं सूतकं भवेत्"॥ इति । दाहपर्यतं सूतकमित्यर्थः । संवर्त्तः—
- " कियाहीनस्य मूर्जस्य कद्र्यस्य तथैव च। ऋणग्रस्तस्य दंभस्य भस्मांतं सूतकं भवेत्"॥
- अत्र विज्ञानेश्वर:—"दर्पादिना चंडालादीन्हंतुं गतो यस्तैर्मारितस्तस्य 'सर्वत एवात्मानं गोपायेत्' इति
   विध्यतिक्रमनिमित्तपिंडोदकाशौचादिनिषेधः । न तु प्रमादामृतस्य " इति ।
  - जाहो—" प्रमादादेव निःशङ्कमकस्मादिष यो नरः । शृंगिदंष्ट्रिनसिन्यालविषविद्युज्जलाग्निभिः ॥ " चंडालैर्वाऽथ चोरैर्वा निहतो यत्रकुत्रचित् । तस्य दाहादिकं कुर्याद्यस्मान्न पतितस्तु सः"॥ इति ।
- 👣 " अन्वक्षं भृंगिचोरांत्यविद्युच्छस्रविषामिभिः । प्रायानशनतोयाधैर्पृते कामात्पवृत्तितः ॥
  - " प्रमादादुर्मृतौ सद्यः क्रियाशौचे समाचरेत् । वैधे प्रायादिमरणे ज्यहं सद्यश्च तिक्रियाम् " ॥ इति । शृंगिचोरादिभिः कामात्यवृत्तितः बुद्धिपूर्वपवृत्त्या मृते सितं तत्सिपिंडानामन्वक्षं भस्मातमाशौचम् । प्रमादादुर्मृतौ अबुद्धिपूर्वमरणे सद्यः अविलंबेन कियाशौचे कुर्यात् । दाहादिसिपंड्यंताः पेतिकियाश्च आशौचं चानुतिष्ठोदिति यावत् । वैधे शास्त्रचोदिते प्रायादिति मरणे ज्यहमाशौचं तिक्कयाः प्रेतिकियाश्च
- २० सद्यस्तदैव कुर्यात् । एतदुक्तं भवति—" अत्यंतानुष्ठानाशक्तजीणांगाचिकित्स्यरोगाणां वृथाजीविनां अग्निजलप्रवेशभृगुपतनानि महापथगमनं वा गच्छेत् । न वृथाजीवितुमिच्छेत् <sup>१९</sup> इति वृद्धगार्ग्यादिवचनविहिते बुद्धिपूर्वाभिप्रवेशादिमरणे व्यहम् । तदानीमेव प्रेतकृत्यं च कुर्यादिति । गार्ग्यः—
  - " दुश्चिकित्सैर्महारोगैः पीडितस्तु पुमान्यदि । प्रविशेज्ज्वलनं दीप्तं कुर्यादनशनं तथा ॥
- २५ " अगाधतोयराशिं वा भृगोः पतनमेव वा । गच्छेन्महापथं वाऽपि तुषारगिरिमादरात् ॥
  - " उत्तमानाप्नुयाल्लोकानात्मघाती भवेत्कचित् ॥
  - " वृद्धः शौचिकियालुप्तः प्रत्याख्यातभिषिकियः । आत्मानं घातयेचस्तु भृग्वग्न्यनशनांबुभिः॥
  - " तस्य त्रिरात्रमाशौचं वृतीये त्वस्थिसंचयः । वृतीये सूतकं दत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत्" ॥ इति । वसिष्ठः—
- ३• " वाराणस्यां मृतो यस्तु प्रत्याख्यातभिषकृक्रियः । काष्ठपाषाणमध्यस्थो जान्हवीजरूमध्यगः ॥
  - " अविमुक्तास्थितस्तस्य कर्णमूलगतो हरः । प्रणवं तारकं ब्रूते नान्यथा कस्याचित्कचित् ॥
  - " प्रयागवटशासायां देहत्यागं करोति वा"॥ मनुः---
  - " यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथंचन । न तस्य निष्क्वतिर्देष्टा भुग्वग्निपतनाहते "॥

इत्याद्यात्महननं यत्र शास्त्रतोऽनुज्ञायते तत्र ज्यहमाशौचम्। एतचात्महननाभ्यनुज्ञानं युगांतरविषयम्। " प्रायश्चित्तविधानं च विप्राणां मरणांतिकम् । भुग्वग्निपतनं चैव वृद्धादिमरणं तथा॥

" कलौ युगे त्विमान् धर्मान्वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः" ॥ इति कलौ निषेध**स्मरणात् । संग्रहे**—

" षंडपाषंडपतितप्रवज्यावासिमोघजाः । स्वैरिण्यनाश्रमिस्तेना गर्भभर्वात्मघातिनः ॥ " नाशोचार्हास्तदा तूष्णीं दाद्याः पश्चात्तु मंत्रितः । दुर्मृतौ वत्सरांते वा षण्मासांते ज्यहाः क्रियाः ॥ ५ " ज्यहं चाघमिहावश्यं नारायणबिल्भवेत् " ॥ इति । प्रवज्यावासी सन्यस्य तद्धर्महीनः । मोघजः वृथाजातः क्रियागुणायौः कस्यचिद्धर्थस्यासंपादकः । स्वैरिणी कुलटा । एतच कुलटायाः सद्यशौचं स्वैराचारे । अनाश्रमिणः अधिकारे सत्यकृताश्रमविशेषपरिग्रहाः । गर्भघातिनः भर्तृघातिनः आत्म-घातिनः । अत्र लिंगमविवक्षितम् । एतेषां मरणे सिपंडराशौचं नानुष्ठेयम् । तदानीं तूष्णीं दाह्याः । पश्चा-द्वत्सरेऽतीते षण्मासानंतरं वा नारायणबिलं कृत्वा मंत्रवदाहादिकियाः कार्याः । अत्राघं ज्यहिमत्यर्थः । १० अत्र वहस्पितः—

" विषोद्धंधनशस्त्रेण यः स्वात्मानं प्रमापयेत् । मृतोऽमेध्येन लेप्तव्यो नाग्निसंस्कारमर्हति " ॥ अंगिराश्च—

" कामतो मरणं प्राप्ते आस्ये मत्स्यं निवेशयत् । ब्रह्मघ्रसममित्याहुः काष्ठवद्दहनं भवेत् "॥ <sup>2</sup>

जाबालिः—

" पतितेऽनशने प्रेते विदेशस्थो शिशौ च न । पाषंडानाश्रितास्तेनभर्तृष्ट्यः कामगादिकाः ।

" सुरापा आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजिनः " ॥ **मनुरपि** ( ५।८९ )—

" पाषंडमाश्रितानां च चरंतीनां च कामतः । गर्भभर्त्तृद्वहां चैव सुरापीनां च योषिताम् "॥ आपस्तंबः—

" व्यापादयेच आत्मानं स्वयमग्न्युदकादिभिः । विहितं तस्य नाशौचं नापि कार्योदकिकया "॥ २० यमः—

" नाशौचं नोदकं नाशु न कुर्यात्प्रेतकर्म च । ब्रह्मदंडहतानां च न कुर्यात्कटधारणम् " ॥ ब्रह्मदंडः ब्रह्मशापः । कटधारणं प्रेतधारणम् ।

आहितामिदुर्मरणे । आहितामेदुर्मरणे पराश्चरः-

"वैतानं प्रक्षिपेदप्सु आवसथ्यं चतुष्पथे । पात्राणि तु दहेदग्नौ यजमाने वृथा हते ॥ "आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा किया । तेषामपि तथा गंगा तोयेऽवस्थापनं हितम् ॥ "कृत्वाग्रिमुदकं स्थानं दर्शनं वाहनं कथाम् । रज्जुच्छेदाश्रुपातं च तप्तक्वच्छ्रेण शुध्यति "॥ स्नाननिषेधः प्रेतस्यैव । ज्ञातीनां सद्यःशौचविधानात् । अयं च संस्कारनिषेधो यावद्वत्सरम् । तथा च षर्द्विशनमते—

"गोब्राह्मणहतानां च पतितानां तथैव च । ऊर्ध्व संवत्सरात्कुर्यात्सर्वमेवौर्ध्वदेहिकम् " ॥ इति । ३० संवत्सरादृर्ध्वमपि नारायणबिलं कृत्वा कुर्यादित्याह ट्यासः—

"ये मृताः पापमार्गेण तेषां संवत्सरात्परम् । नारायणबिलं कृत्वा कुर्यादृर्ध्विक्रयां द्विजः ॥ "तत्र त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिसंचयः । तृतीये तूदकं दत्बा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत्"॥ अखंडावर्शे—

" अब्दांते वाऽथ षण्मासे पुनः कृत्वा तु संस्कृतिम् । त्रिरात्रमशुचिर्भूत्वा पिंडं कुर्यात्किवादिकम्"॥ ३५

#### अंगिरा:-

" नारायणबिटः कार्यो दुर्मृतौ दुर्मृतस्य तु । संवत्सरे व्यतीते वा तद्धें पाद एव वा "॥ इति । बादरायणः—

" चंडालोदकसर्पांचैर्ये मृताः पापकर्मभिः । तेषामब्दात्परं कुर्यानारायणविलं बुधः ॥

" षण्मासात्परतस्तत्र मुनयः केचिद्रचिरे । अन्ये मासत्रयात्पश्चान्नारायणवितं जगुः॥ " सार्थान्मासाच परतः केचिदाहुर्महर्षयः । चतुर्विशहिनात्पश्चादिति रोमसमापितम् "॥

#### रोमशः--

" निर्घातोद्वंधनाग्न्याथैर्ये मृताः पापकर्मणः । नारायणबिलस्तेषां चतुर्विंशिद्दनात्परम् ॥

" कुलोचितानां धर्माणामानन्त्यपरिकल्पनात् । कर्त्तुः शरीरानित्यत्वाचतुर्विशतिवासरात् ॥ १० "पश्चान्नारायणबलिः कर्त्तव्यः स्यान्मनीषिभिः।तदंतः शुभकर्माणि न कर्त्तव्यानि सूरिभिः"॥ इति ।

" दुर्मृतस्य क्रियाहीनकाले पुंसवनं चरेत् । पित्रोराब्दिककालस्तु यदि तत्र तदा यदा ॥

" तयोस्तदैव कुर्वीत नान्येषां परतो भवेत्" ॥ इति ।

#### दुर्मृतौ पायश्चित्तं संस्कारकमश्च । अत्र स्मृत्यंतरे विशेषः—

" यावत्षण्मासमित्यन्ये यावन्मासत्रयं परे । नास्ति प्रेतिक्रेयेत्येके प्रायश्चित्तं विदुः परे ॥ " प्राजापत्यातिक्रच्छं च तप्तक्रच्छत्रयं तथा । चांद्रायणं ततः कुर्यान्नारायणबर्खि तथा ॥

" कुत्वैतद्भत्सरस्याते विदर्शातो र्वदेहिकम् । षण्मासात् द्विगुणं कार्यं त्रिमासात् त्रिगुणं भवेत् ॥

" चतुर्गुणं त्रिपक्षे स्यात्सद्यः पंचगुणं भवेत् " ॥ षद्गित्रशन्मते—
" पापमार्गमृतौ नॄणां संस्कारः परतोऽब्दतः । सामान्योऽयं विधिस्तत्र विशेषविधिरुच्यते ॥

" मासत्रयाद्वाहाणानां चपाणां मासष्ट्कतः । वैश्यानां वत्सरात्पश्चाच्छूदाणां वत्सरद्वयात् ॥ " प्रायश्चित्तं परं कार्यामिति सूक्ष्मविदां मतम् " ॥ इति ।

सुमातिः—" सार्थमासात् द्विजानां तु क्षत्रियाणां त्रिमासतः" इति ।

अत्र विषयभेदेन कालव्यवस्थामाह सुमंतुः—

" अभिविद्युत्पयःपातचंडालबाह्मणैईताः । एकद्वित्रिचतुःपंचषडब्दैः भुद्धिमाप्नुयात् " ॥ इति । एतत्पूर्वोक्तप्रायश्चित्ताकरणविषयम् । तत्कृतौ तु सद्य एव । तथा **चापरार्के**—

२५ "दुर्मृतौ सय एव स्यात् संस्कारो हि द्विजन्मनाम्। लब्ध्वा क्वच्ळ्राणि विप्रेभ्य इति वेदविदां मतम्"॥इति। सयःसंस्कारप्रकारमाह **हारीतः**—

> " ब्राह्मणेन वर्धे प्राप्ते चंढालस्य करेण वा । आत्मना शस्त्रनिर्घाते शृद्धवद्दाहयेत् द्विजम् ॥ " भस्मास्थीनि गृहीत्वा तु विप्राणामनुशासनात् । क्षीरप्रक्षालनं कृत्वा तदस्थि प्रेतवद्देहत् ॥

> " पुनर्विधानमंत्रेण यथाविधि समाचरेत् । एवमेव विधि कुर्यान्मरणे गहिते तथा "॥ इति ।

३० चेतोवद्भिर्हतानां सयःसंस्कारं प्रतिषिध्य अचेतोभिर्हतानां नियमेन सयःसंस्कारमाह कात्यायनः— "चेतोवद्भिर्हते सयःसंस्कारो नोपपयते । अन्यत्र सय एव स्यात् संस्कारो द्विजशासनात्"।

"चेतावाद्भहेतं सद्यःसंस्कारां नोपपद्यते । अन्यत्र सद्य एव स्यात् संस्कारां द्विजशासनात्"। कवषोऽपि—

" मनुष्यवर्ज्य विप्राणां गर्हिते मरणे सति । सद्य एव क्रिया कार्या विप्राणामनुशासनात् " ॥ इति । देशांतरगतस्य सपिंडस्य स्वाशौचकालाद्रुर्ध्व मरणश्रवणे तत्सपिंडानां सद्यःशौचं विद्धाति ३५ पराशरः ( २।१४ )—

" देशांतरमृतः कश्चित्समोत्रः श्रूयते यदि । म त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा शृचिर्भवेतु "।

सगोत्रः सर्पिंडः । असंनिहितदेशस्थसिपंडमरणेऽपि वत्सरादूर्ध्वं सद्यःशौचमुक्तं दीपिकायाम्

"पुरुषाणां सपिंडानां वर्षात् प्राक्तु मृते सित । वर्षादुपर्यवगते स्नानमाचमनं भवेत्" ॥ इति । बालमरणे विशेषः स्मर्यते—

"अपर्याप्ते तु बालस्य मरणे समुपस्थिते। न स्नानमाचरेच्छूत्वा पर्याप्ते तत्समाचरेत् "॥ इति। गर्भस्रावादिनिमित्ताशौचम् । मातुर्गर्भस्रावादिनिमित्तमाशौचमाह पराशरः—

" यदि गर्भो विषयेत स्रवते चापि योषितः। यावन्मासस्थितो गर्भो दिनं तावनु सूतकम् "॥ इति । यदि गर्भस्रावपातौ स्यातां तदा यावत्सु मासेषु गर्भः स्थितस्तावन्माससंख्यासमिदिनं मातुः सूत्या-शौचिमित्यर्थः। इदं चतुर्थमासप्रभृत्या सतमात्। अवीक्तु त्रिरात्रं स्नावपातौ विविनक्ति स एव— "आ चतुर्थाद् भवेत्स्नावः पातः पंचमषष्ठयोः। अत उद्ध्वं प्रसूतिः स्याद्शाहं सूतकं भवेत्"॥ इति। सप्तममासप्रभृति मातुः प्रसवनिमित्तमाशौचं दशाहं भवतीत्यर्थः। याज्ञवल्क्यः (प्रा. २०)— १०

"गर्भस्रावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम् "॥ इति । मासतुल्या निशा इति चतुर्थमासमारभ्या सप्तमाद्वेदितव्यम् । मतुरपि (पा६५)—"रात्रिभिर्मासतुल्याभिर्गर्भस्रावे विशुध्यति " इति । स्रवतिर्यद्यपि द्रवद्रव्यकर्त्तृके परिस्पंदने प्रयुज्यते तथाप्यत्र द्रवाद्रवसाधारण- रूपेऽधःपतने वर्त्तते ।

चतुर्थमासाद्वीकतु यथावर्णाशौचमाह मरीचिः-

.

" गर्भस्रुत्यां यथामासमूचिरे तूत्तमे ज्यहः । राजन्ये तु चतू रात्रं वैक्ये पंचाहमेव तु ॥

" अष्टाहेन तु शूद्रस्य शुद्धिरेषां प्रकीत्तिंता " ॥ इति । अयमर्थः—अचिरे चतुर्थमासा-द्वीचीने काले गर्भसुत्यां यथामासं नाशीचं किंतूत्तमे ब्राह्मणवर्णे त्रयो दिवसा मातुः शुद्धिहेतवः क्षत्रियवर्णे चतूरात्रं मातुः शुद्धिकारणं वैश्यवर्णे पंचाहो मातुः शुद्धिहेतुः शूद्भवर्णस्याष्टाहेन शुद्धिरिति। स्मृतिर्ते—" यावन्मासत्रयं तावत्त्र्यहाशीचं विधीयते ॥

" षण्मासाभ्यंतरं यावद्गर्भस्रावो भवेद्यदि । तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते ॥

"अत ऊर्ध्व स्वजात्युक्तमाशौचं तासु विद्यते"॥ इति षण्मासाभ्यन्तरं यावचतुर्थमासमारभ्येत्यर्थः।

#### दीपिकायाम्--

" स्नावपातावप्रसवो गर्भनाशास्त्रिधा स्मृताः। मातुर्मासत्रये स्नावे त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्॥

" चतुर्थादिषु मासेषु मासतुल्यमघं भवेत् । सप्तमादित्रिमासेषु सूतिकातुल्यता भवेत् " ॥ इति । ३५ दशके ९पि —

"मातुर्गर्भविपत्स्वघं त्रिदिवसं मासत्रयेऽतो यथामासाहं त्रिषुस्तिकाविधिरतः स्नानं पितुः सर्वदा । "ज्ञातीनां पतनादिजातमरणे पित्रोर्दशाहं सदा" इति । मासत्रये प्रथमे द्वितीये तृतीये वा मासि गर्भस्नावे मातुः त्रिरात्रमघं स्यात् । अतःपरं मासत्रये चतुर्थपश्चमषष्ठेषु मासेषु यथामासाहं माससमसंख्या-कान्यहोरात्राणि अघं भवति । अतः परं मासषट्कादूर्ध्वं मातुः सूतिकाविधिः । ब्राह्मण्या दशरात्रमघं ३० भवति । सर्वदा स्नावपातयोः पितुः स्नानान्तमघम् । ज्ञातीनां पतने स्नानान्तमघमित्यर्थः "॥ दीपिकायाम्—"गर्भनाशादिसर्वेषु स्नानमेव पितुर्भवेत् ॥

" चतुर्थीदित्रिमासेषु ज्ञातीनामाप्नुवी भवेत् । पित्रोश्च आतृबन्धूनां दशाहं स्यात्सुतोद्ये "॥ इति ।

संग्रहेऽपि---

" ज्यहं मासत्रये मातुर्गर्भस्रावे ततः परम् । मासतुल्यान्यहान्यूर्ध्वं षण्मासात्स्तिकाविधिः ॥ " स्नावायेव पितुः स्नानमन्येषां पतनादि तत्। गर्भनाशश्चतुर्मासे स्नावः पातस्ततो द्वयोः " ॥

स्रावाद्यव । पतुः स्नानमन्यषा पतनादि तत्। गमनाशश्चतुमास स्रावः पातस्तता द्वयाः "॥ स्रावादि पितुरेव स्नानं नान्यस्य । अन्येषां पितृव्यतिरिक्तानां तत्स्नानं पतनादीत्यर्थः॥

५ वरदराजीये संग्रहेऽपि-

"संपातात्पितुराष्ट्रवस्त्रिदिवसं तस्मिन्कठोरस्य चेत्।ज्ञातेरप्यथ सप्तमादिषु पितृज्ञात्योर्दशाहं भवेत्"॥इति। अत्र चिन्द्रकायां विशेषः—अचिरगर्भस्रावे मातुरेवाशौचं न पित्रादिसपिण्डानाम् । तथा च

मरीचिः— "स्रावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात्सापिण्डाशौचवर्णनम्" ॥ इति । यतु सुमन्तुनोक्तम्— "गर्भमासतल्या दिवसा गर्भस्रंसने सद्यःशौचं च " इति अस्यार्थः—गर्भस्रंसने चतुर्थे मासि

"गर्भमासतुल्या दिवसा गर्भस्रसने सद्यःशाच च " इति अस्याथः—गर्भस्रसने चतुर्थं मासि १० गर्भस्रावे मातुश्चतुरात्रमाशौचं सपिण्डपुरुषस्य सद्यःशौचिमिति ।

याज्ञवल्क्यश्च—" मृते स्नानेन शुध्यन्ति गर्भस्रावे च गोत्रिणः"। इति ।

वृद्धविसद्वोऽपि "गर्भस्रावे मासतुल्या दिवसा स्त्रीणाम् । स्नानमात्रमेव पुरुषस्य ईषत्किठिनगर्भस्रावेतु त्रिरात्रम् " इति । एतत्तु चतुर्थमासजातगर्भस्रावविषयमिति व्यक्तम् । मासान्तरे ईषत्किठिनस्यैवा-

संभवात् । अस्य वचनस्य तात्पर्यार्थः — चतुर्थे मृदुतया ईषत्कठिनतया वा गर्भस्रावे मातुश्चतूरात्र-१५ माशोचम् । सपिण्डपुरुषस्य मृदुतया स्रावे सद्यःशोचम् । ईषत्कठिनतया स्रावे त्रिरात्रमाशोचमिति ।

९ माशाचम् । सापण्डपुरुषस्य मृदुतया स्नाव संबन्शाचम् । इषत्काठनतया स्नाव ।त्ररात्रमाशाचामात । पुरुषग्रहदत्तसपिण्डस्त्रीणां नाशौचम् । यत्तु मरीचिना सपिण्डस्त्रीपुंससाधारण्येन त्रिरात्रमुक्तम् । "पाते मातुर्यथामासं पित्रादीनां दिनत्रयम्" इति तत्पञ्चमषष्ठमासविषयं मासान्तरे गर्भपातासंभवात् । यत्तकम् "सर्यःशौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति" इति तच्चतर्थमासान्तर्गतमृदुरूपगर्भस्राव-

यत्त्कम् "सद्यःशोचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति" इति तच्चतुर्थमासान्तर्गतमृदुरूपगर्भस्राव-विषयम् । तत्तेव वृद्धविसष्ठेन सपिण्डपुरुषस्य सद्यःशोचविधानात् । स्रावे पातशब्दो मातुर्जठरा-२० द्वहिनिर्गर्भनगुणेन स्रावेण साम्याद्दतेते । मुख्यार्थपरत्वे पूर्वोक्तवचनविरोधापत्तेरिति । एवं चतुर्थे

मृदुतया स्नावे सिपण्डानां सद्यःशौचं ईषत्कितन्तया स्नावे त्रिरात्रमाशौचं सिपण्डपुरुषाणाम् । स्त्रीणां तु नास्ति । पञ्चमे षष्ठे च मासे स्त्रीपुंससाधारण्येन सिपण्डानां त्रिरात्रमाशौचिमिति चिन्दि-कायां निर्णीतम् । विज्ञानेश्वरीये तु—" सद्यःशौचं सिपण्डानां गर्भस्य पतने सिति " इति सिपंडानां सद्यःशौचविधानं मृदुगर्भपतनविषयम् । यत्पुनर्वसिष्ठवचनम् (४।२४)—" ऊन-

२५ द्विवर्षके प्रेते गर्भपतने संपिंडानां त्रिरात्रम् " इति तत्पंचमषष्ठयोः कठिनगर्भपतनविषयमिति । एतदेवाभिप्रेत्योक्तं शतके—"पाते सद्यस्तु कठिने ज्यहं पित्रादिषु स्मृतम् " इति । पाते द्रवात्मके ज्ञातीनां सद्यास्नानं कठिनपाते ज्यहमित्यर्थः । स्मृतिरत्ने—

"स्रावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात्सिपिंडाशौचवर्जनम् । पाते मातुर्यथामासं पित्रादीनां दिनत्रयम् "॥ इति । स्मृत्यर्थसारे—"चतुर्मासाभ्यंतरे गर्भनाशः स्नाव उच्यते । तत्र स्नावे आद्यमासत्रये मातुस्त्रिरात्रमा—

3 • शोचं । चतुर्थे चतूरात्रम् । सगोत्रसिपंडानां सबःस्नानेन सबःशुद्धिः । पश्चमषष्ठयोर्गर्भनाशः पाते उच्यते। पाते मातुर्गर्भमाससंख्यासमिदनमाशोचम्। सिपण्डानां त्रिरात्रं सप्तममासप्रभृतिप्रसव उच्यते। प्रसवे जननिमित्तमाशोचं पूर्णं दशाहादिकं सर्वेषां यथावर्णं भवति। समानोदकानां त्रिरात्रम्" इति॥ षडशीतौ तः

" त्रिदिनं त्रिषु मासेषु चतुर्थेषु चतुर्दिनम् । स्रावे तु मातुरेव स्यान ज्ञातीनां न वै पितुः ॥

" एंचमे पंचषष्ठे षड् दिवसाः पातस्तकम् । मातुरित्थमथान्येषां पितुश्च त्रिदिनं सुमम् "॥ इति ।

#### स्मृत्यंतरे-

" स्रावे चैव पितुः स्नानं सपिंडानां न विबते । चतुर्थं तु सपिंडानां शुद्धिः सद्यो जलाप्लवात् ॥

" पाते तेषां त्रिरात्रं स्यात्पितुश्च भ्रातुरेव हि । प्रसवे जननाशौचं सिपंडानां तु विद्यते ॥

" सोदकानां तृतीयांशं बांधवानां न चैव हि " इति । यत्तु यमेनोक्तम्

" अदंतजाते तनये शिशौ गर्भच्युते तथा । सपिंडानां तु सर्वेषामहोरात्रमशौचकम् ?" ॥ इति 🐴 तत्परोक्षविषयम् । सूतिकाञ्चोचम् । सप्तममासप्रभृति सर्ववर्णस्त्रीणां स्वजात्युक्तमाशीचम्

" अत ऊर्ध्व प्रसूतौ तु दशाहं सूतकं <u>भवेत</u>् ।

" क्षत्रियों द्वादशाहेन वैश्यः पंचदशेन तु । शुध्येत् श्रूदस्तु मासेन वर्णाशौचमिदं स्पृतम् " ॥ इति स्मरणात् । एतच्च मातापित्रादिसाधारणाशौचाभिप्रायम् । यतु प्रचेतसोक्तम्-

" सूतिका सर्ववर्णानां दशाहेन विशुध्यति । ऋतौ तु न पृथक्स्त्रीणां सर्ववर्णेष्वयं विधिः "॥ इति १० स्त्रीणां रजोदर्शने यस्त्रिरात्राशौचविधिः स सर्ववर्णेष्वविशिष्ट इत्यर्थः। अत्र सर्ववर्णानां " सुतिका दशाहेन शुध्यति " इत्येतत्प्रसवमयासुङ्निःसरणप्रायत्यप्रयुक्तयुगत्रयपरिहरणनिमित्तभूताशौचाभि-प्रायम्। ऋतुमत्याशौचसाहचर्यात् । अत्र सर्वशब्दः शूद्रेतरवर्णेषु संकोचनीयः। यदाह पारस्करः-"द्विजातिः सूतिका या स्यात्सा दशाहेन शुध्यति । त्रयोदशेऽन्हि संप्राप्ते श्रूदा शुध्यत्यसंशयः "॥ संवर्त्तश्च-

" अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मण्यश्च प्रसूतिकाः। दशरात्रेण शुध्यंति भूमिष्टं च नवोद्कम् "॥ इति दशाहात्परं सत्यपि सूतके दशाहे शुध्यभिधानं वाक्यश्रवणदर्शनादिनिषेधविषयम् । "दशाहदर्शनं वाक्यं सूतिकायास्त्यजेत्ततः " इति स्मरणात् । दशाहात्परं सूतिकायाः कर्मानईत्वलक्षण-मात्रमेव सूतकं न तु द्शाहवदनिरीक्ष्यत्वादिरुक्षणम् । तथा पेठीनसिः—" सूतिकां पुत्रजननीं विशातरात्रेण कर्माणि कारयेन्मासेन स्त्रीजननीम " इति ।

अत्र चंद्रिकायाम्—" कर्माण्यत्रादष्टार्थानि दानादीनि विवक्षितानि । विंशतिरात्रेण गतेनेत्यर्थः । प्रसवदिनमारभ्य विंशतिदिनेष्वतीतेषु दानादिधर्मा भवन्तीत्यर्थः । एवं च सूतिकायां असुङ्निःसरणनिबन्धनमप्रायत्यं युगत्रयपरिहरणादिहेतुभूतं द्विजातिषु दशरात्रपर्यतं अस्पृश्यत्वादि-हेतुभृतं स्वजात्युक्तदशद्वादशपंचदशाहपर्यतदानादिधर्मानधिकारलक्षणं तु द्विजातिषु पुत्रजनन्यां विंशतिदिनपर्यतं स्त्रीजनन्यां मासपर्यतमित्यवगंतव्यम् " इति । विज्ञानेश्वरोऽपि—"माता शुध्ये-२५ ह्शाहेन " इत्येतत्संव्यवहारयोग्यतामात्रम् । अदृष्टार्थेषु पुनः कर्मसु पैठीनसिना विशेष उक्तः— " सूतिकां पुत्रजननीं विंशतिरात्रेण कर्माणि कारयेन्मासेन स्त्रीजननीम् " इति ।

#### वसिष्ठ:-

स्तकांते भवेनारी व्यवहाराईतां गता । श्रीतस्मार्तादिकार्येषु स्त्रीप्रसूर्मासतः शुनिः॥

" तथा विंशतिरात्रेण योग्या पुंप्रसवा तु वै " ॥ इति ।

स्मृत्यर्थसारेऽपि — " सूतिकास्ववर्णाशीचे गते व्यवहारयोग्येव । अदृष्टार्थेषु कर्मसु तु पुत्र-प्रसूर्विशितरात्रेण स्त्रीप्रसूर्मासेन शुध्यति । मासोऽत्र सावनो ज्ञेयः " इति ।

एवं च विज्ञाने वरादिषु प्रसवदिनमारभ्य विंशतिरात्रादिकं मातुराशीचं प्रतीयते । स्मृतिचन्द्रिकायां तु प्रसवदिनमारभ्योति कण्ठरवेणोक्तम् । आशीचशतककारेण सुविकासम Ę ϶

दशमदिनविहितस्नानानन्तरदिनमारभ्य विंशतिदिनानि संभूय मासमिति एवं स्त्रीजनने चत्वारिश-दिनामीत्युक्तं शिष्टाचारानुसारेण ।

" चत्वारिशहिनानि स्युर्जनन्याः स्त्रीपसूतके । त्रिंशत्युंप्रसवे ज्ञातेर्दशाहमुभयोरिप "॥ इति । अयमेवार्थो दशकेऽपि प्रतिपादितः ।

प्रसवाशीचम् । यतु चतुर्विशतिमते उक्तम्-

"अधस्तासवमान्मासाञ्ज्ञिद्धः स्यात्प्रसवे सदा । मृते जीवे पिता तस्मिन्नहोभिर्माससंख्यया"॥ इति एतच्चंद्रिकायां व्याकृतम् अधः नवममासात्सप्तममासादारभ्येति होषः । तदेतत्स्तिकाव्यतिरिक्त-सिंहिविषयम् । स्तिकाद्दिर्स्वसिंहिविषयत्वे अतं उर्ध्वं स्वजात्युक्तमाशौचं तासु विद्यतं इति पूर्वोक्तवचनविरोधापत्तेः । एवं च यदुक्तं विष्णुना — "ब्राह्मणस्य सिप्हांनां जननमरणयोर्दशाह- । साशौचं द्वाद्शाहं राजन्यस्य पंचदशाहं वैश्यस्य मासं शूद्रस्य " इति तदेतद्विष्णुवचनं "नवमे दशमे वाऽपि प्रवहैः स्तिमारुतैः । निःसार्यते बाण इव यंत्रछिद्रेण सज्वरे" (प्रा.८३) इति याद्यवस्ययोक्तनवमदशममासप्रसवविषयं वेदितव्यमिति स्मृतिरत्नेऽपि । यत्तु चतुविशन्मते , अधस्तान्नवमान्मासात् ' इति अस्यार्थः सप्तममासादारभ्य नवममासाद्वीक् प्रसवे सिते पित्रादीनां माससंख्यया तैरहोभिः शुद्धिः । सूतिकाया दशरात्रं नवममासादारभ्य सिप्हांनां दशाहेन शुद्धिरिति ।

१५ एवं च सप्तमे अष्टमे वा मासि प्रसवरूपे गर्भनाशे सति पितृश्रातृज्ञातीनां यथाकमं सप्ताहम्प्राह-माशौचं भवति । नवमे द्रश्चमे वा प्रसवे सति द्शाहमाशौचमिति चंद्रिकास्मृतिरत्नमाधवीयादौ स्थापितम् । अन्ये तुं "अधस्तान्नवमान्मासात्" इत्येतत् मातृपितृश्चातृन्यतिरिक्तज्ञातिविषयम् ।

"सप्तमे वांऽष्टमे वाऽपि नारीणां गर्भपातने । मातापित्रोर्द्शाहं स्थात्सोद्शणां तथैव च"॥ इति स्मरणादित्याहुः । अपरे तु " जातमृते मृतजाते वा सर्पिंडानां दशाहम् " इति हारीतस्मरणात् २० सप्तममासप्रभृति मृतजाते जातमृते वा सर्पिंडानां जननानिमित्तं पूर्णमाशौचमिति विज्ञानेश्वरेण्य-भिधानात् " सप्तमादिषु पितृज्ञात्योर्दशाहं भवेत् " इति वरद्राजीयेऽभिधानात्

" मृतजातेऽपि वा जातमृते वा पतनात्परं ज्ञातीनां सूतकं पूर्णम् " इति हारीतशासन-मिति शतकेऽभिहितत्वाच्च सप्तमाष्टमयोरपि ज्ञातीनां पूर्णमाशौचमित्याहुः ।

अत्र व्यवस्थामाहुः सैनिहितानां पितृष्ठातृरूपसपिंहानां सप्तमाष्टमयोः पूर्णमाशौचम् ।

भ्य "मातापित्रोर्दशाहं स्यात्सोदराणां तथैव च " इति मनुना विशिष्य स्मरणात् पितुभावव्यातीरिकं व्यवहितसपिंद्धविषयम् । अधस्तानवमान्मासादिति नवममासमारभ्य प्रसवनिमित्तदशाहादिसूतकं सर्वसपिंद्धानामविशेषेण भवति । तत्र हि प्रसवो मुख्यः । तथा च श्रूयते "दशमे मासि सूतवे " इति । उपनिषदि च " दश वा नव वा मासानन्तःशयित्वा यावद्वाऽथ जायते " इति ।

वर्णविशेषाशीचम् । तुत्र यथावर्णमाशीचमाह दृक्षः—

२० "शुध्येद्विपो दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः। वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति "॥ अयाज्ञवल्क्यश्च (प्रा. २२)—

"क्षत्रस्य द्वादशाहानि विशः पंचदशैव तु । त्रिंशिंद्दिनानि शूदस्य तदर्ध न्यायवर्तिनः "॥ इति । न्यायवर्तिनः द्विजशूदशुश्रृषादिनिरतस्य । ममुरिष (५।५८)— "अशुद्धा बांधवाः सर्वे मूतके प्रि तथैव च" इति । बांधवाः सिर्पेदाः । तथैव दशाहमित्यर्थः । बोधायनोऽपि (११५।९०) ३५ "सिप्टिष्या दशाहमाशौचम् " इति । संवर्तोऽपि--

" जातस्यापि विधिर्दृष्ट एष एव मनीषिभिः । दशरात्रेण शुध्येत वैश्वदेवविवार्जितः"॥ इति ।

व्यासोऽपि--

"दशाहं शावमाशौचं सिप्डिषु विधीयते। जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम् "॥ इति । स्मृत्यंतरेऽपि—"शावमाशौचं दशरात्रं जननेऽप्येवम्;" इति । एतद्शरात्राशौचं बाह्मणविषयम् । ५ संग्रहेऽपि—

" दशाहं द्वादशाहं च पक्षं प्रासमिति क्रमात् । ब्रह्मक्षत्रियविद्शुद्रवर्णानां पूर्णसूतकम्" ॥ इति । मुख्यकर्तुरघं तावदितिवचनं शुभकर्मानहित्वपरम्। "एकोद्दिष्टान्त एव स्यात् संस्कर्तुः शुद्धता त्वधात्" इति वचनात् । स्मृत्यंतरे तु क्षत्रियादीनां दशाहादयोऽप्याशै चकल्पा दर्शिताः । यथाह पराशरः—

" क्षत्रियस्तु दशाहेन स्वकर्मनिरतः शुचिः । तथैव द्वादशाहेन वैश्यः शुद्धिमवाप्नुयात्"॥ तथा च शातातपः—

" एकाद्शाहाद्राजन्यो वैश्यो द्वादशिभस्तथा । शुद्धो विंशतिरात्रेण शुध्यते मृतसूतके" ॥ इति । बिसिष्ठस्त (४।२८–२९)— " पंचद्शरात्रेण राजन्यो विंशतिरात्रेण वैश्यः" ॥ इति । अगिरास्त्वाह्

" सर्वेषामेव वर्णानो स्तके मृतके तथा । दशाहाच्छुद्धिरथ वा इति शातातपोऽबवीत् "॥ इति । अत्र विज्ञानेश्वरः (ए. १८० पं. ६-७)—"एवमनेकोच्चावचाशौचकल्पाः स्मृतिषु दर्शिताः । तेषां क्रोकसमाचाराभावान्नातीव व्यवस्थादर्शनमुपयोगीति नात्र व्यवस्था प्रदश्यते " इति ।

#### अमुलोमप्रतिलोमाशौचम्।

यदा पुमब्रीह्मणादीनां क्षत्रियादयः सपिंडा भवति तत्राह हारीतः-

"दशाहाच्छुध्यते विप्रो जम्महानिषु योनिषु । षड्मिस्तिमिरथैकेन क्षत्रविद्शूद्रयोनिषु ॥ "शृद्रविद्श्रत्रियाणां तु बाह्मणे संस्थिते सति ।व्शारात्रेण शुद्धिः स्थावित्याह कमलो व्रकः"॥ इति ( एतद्विभक्तविषयम् ।

" क्षत्रबिद्शूद्रजातीनां यदि स्तो मृतसूतके । तेषां तु पैतृकाशौचं विभक्तानां तु माष्ट्रकम् " ॥ इत्यापस्तंबस्मरणात् । विष्णुरप्याह ( २२।२२–२६ )—" क्षात्रियस्य विद्शूदेषु सिपेंडेषु २५ षड्रात्रत्रित्रात्राभ्यां वैश्यस्य श्रद्धे सिपेंडे षड्रात्रेण शुद्धिः । हीनवर्णानां तृत्कृष्टेषु सिपेंडेषु जातेषु मृतेषु वा तदाशौच्य्यपगमे शुद्धिः " इति । पराश्चरः—

" एकपिंडास्तु दायादाः पृथग्दारनिकेतनाः । जन्मन्यपि विपत्तौ च तेषां तत्सूतकं भवेत् " ॥ इति । पृकपिंडाः उत्तमवर्ण उत्पादको येषां ते तथा पृथग्दारनिकेतनाः होनवर्णाः स्त्रियः निकेतनान्युत्पत्ति-स्थानानि येषां ते दायादाः पुत्राः तत्सूतकमृत्तमवर्णसंबंध्योशीचमित्यर्थः ।

बोधायनेनाविशेषेण दशाह इत्युक्तम्-

" क्षत्रविद्रश्चन्नजातीया ये स्युर्विप्रस्य बांधवाः । तेषामाशीचे विप्रस्य दृष्णहाच्छुः द्विरिष्यते "॥ इति । पाराञ्चारे तु विशेषणोक्तम्—" षड्रात्रं स्यात् त्रिरात्रं स्यादेकरात्रं क्रमेण तु " इति ।

अनयोश्च पक्षयोरापदनापद्विषयत्वेन व्यवस्था । संकरजातीनां श्रद्वेष्वंतर्भावात्तेषां श्रूद्वदान् भौचम् । तथा मनुः (१०४१)—" श्रूदाणां तु सधर्माणः सर्वे तद्वंभजाः स्मृतः" इति ह्यू १५ बाह्मेऽपि "शौचाशौचं प्रकुर्वति शूद्रवद्वर्णसंकराः" इति । अनुलोमप्रतिलोमानामाशौचिवशेष-

" सर्वेषामनुलोमानामाशौचं मातृवर्गवत् । पैतृकं प्रातिलोमानामाशौचं सद्धिरिष्यते "॥ इति । शूद्रप्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एवं । यदाह हारीतः—" न शूद्रप्रतिलोमानामाशौचं वाऽस्ति कंचन "। जाबालिः—

" मासं शूदस्य शेषाणां सदाशौचिमिति स्थितिः । तथापि मरणे तेषां स्नानमात्रं विधीयते "॥ विज्ञानेश्वरे च " प्रतिलोमा धर्महीनाः" (गौतम सू. ४।२०) इति ।

समानोदकाशौचम् । समानोदकाशौचमाह मनुः ( ५१७० )— " जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते"। पराशरः —"दिनत्रयेण शुध्यंति ब्राह्मणाः प्रेतसूतके" । ब्राह्मणाः

समानोद्का इति शेषः।तथा च जाबािलः-"दशाहेन सपिंडानां शुद्धिः स्यानु त्रिरात्रतः। समानोदकानामपि गोत्रजानामहः स्मृतम् "॥

देवलः—" समानोदकानां ज्यहं गोत्रजानामहः स्मृतम् " इति । वृहस्पतिरपि— "दशाहेन सपिंडास्तु शुध्यंति प्रेतसूतके । त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुध्यंति गोत्रजाः"॥ इति ।

१५ सकुल्याः समानोदकाः । स्नानं तु मरणविषयम् । जन्मनि सगोत्रस्य स्नानाभावात् । संग्रहे— १५ भ जाते च सूतके प्रेते ज्यहं सद्योवतादयः " इति । उपनयनात्पूर्वं मरणे सद्यःशुद्धिरित्यर्थः । सजातीयसापिण्डचम् । सजातीयेषु सापिंडचाविधमाहतुः शंखिलिखितौ—

"सपिंडता तु सर्वेषां गोत्रतः साप्तपौरुषी" इति । यतः प्रभृति संतानविश्लेषः स कूटस्थः । तत्संतानेषु तमादिं कृत्वा गणिताः पुत्रपौत्रादयः सप्तपुरुषपर्यताः सपिंडाः । तेषां सर्वेषां कूटस्थसंतितजातानां गोत्राः । एकगोत्रलक्षणोपाधिसद्भावे सित सपिंडता भवतीत्यर्थः । एवं च कूटस्थादुर्ध्वस्थस्वस्त्री-

२० पुंससंतितजातानां दोहित्रपौत्राणां गोत्रभेदादन्योन्यमसपिंडता मंतव्या । माधवीये— " लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिंडभागिनः । पिंडदः सप्तमस्तेषां सापिंड्यं सप्तपौरुषम् " ॥ इति ४ स्मृत्यंतरेऽपि—

" ऊर्ध्व पंचसु पित्रादिष्वधः पुत्रादिपंचसु । स्मृतं सजातिसापिंड्यमेतत्संतितिजेष्विप " ॥ अत्र दातृक्ट्रस्थव्यतिरेकेण पंचसु सापिण्डचस्मरणं वेदितव्यम् । ततश्च ताभ्यां सह सप्तपुरुषमित्यर्थः । २५ बोधायनः (१।५।९१) " सपिण्डता त्वा सप्तमात् " इति । स्मृत्यन्तरे—

" सर्वेषामेव वर्णानां विज्ञेया साप्तपूरुषी । सपिण्डता ततः पश्चात्समानोद्कधर्मता "॥ मनुरपि ( ५१६० )—

"सिपंडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकमावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने "॥ सप्तमे पुरुषे अतिकांते तद्वध्वै सिपंडता निवर्तते इत्यर्थः । स्मृत्यंतरेऽपि—"समानोदकमावस्य । निवृत्तिः स्यादवेदने " इति । व्याघः—

"समानोदकभावस्त्वनुवर्तेता चतुद्शीत्। जन्मनाम्नोः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते "॥ इति। जन्म च नाम च जन्मनामनी। तयोः स्मरणं यावचावत्समानोदकभाव इत्यन्ये मन्यते। ततः परं निवर्तत इत्यर्थादुक्तम्। पारस्करः (३।१०।१६)—" आ सप्तमात्सापिंड्यमा दशमात्समानोस्वत्त्वम् " इति।

#### दीपिकायाम--

"अष्टमात्प्राक्सिपिंडाः स्युर्द्विविधा अष्टमाद्यः। त्रयः समानोदकाः स्युस्ततोऽन्ये गोत्रजाः स्मृताः"॥ इति । इदं दशमपर्यतं समानोदकत्वस्मरणं विदेशस्थविषयम् । आ चतुर्दशात्समानोदकत्वस्मरणं संनिहितदेशवर्तिषु चतुर्दशपुरुषादूर्धमपि स्नेहोपठाळनादिद्वारा जन्मनामवेदनेऽपि समानोदकत्वे निवृत्तिपरम् । " जन्मनाम्नोरवेदने " इति मनुवचनं संनिहितदेशवर्तिषु बंधुत्वपरिपाळनायभावेन प जन्मनामवेदनाभावे चतुर्दशपुरुषादर्वागपि समानोदकत्विनृत्तिपरम् । " आ सप्तमादृशमाद्वा समानग्रमवासे यावत् संबंधमनुस्मरेयुः " इति विस्वष्टस्मरणात् । सगोत्रेषु व्यवस्था चंद्रिकायां दर्शिता—" जन्मनाम्नोरस्मरणेन समानोदकभावो येषां निवृत्तस्ते गोत्रजाः स्नात्वा शुध्यंति । येषां जन्मनाम्नोः स्मरणे सत्यपि चतुर्दशपुरुषातिकमात् सगोत्रत्वं तेषां न स्नानमात्राच्छुद्धः ' समानो-देकानां ज्यहं गोत्रजानामहं स्मृतम् ' इति जाबाळिवचनस्यैवंविधगोत्रजविषयत्वात् " इति । १० सप्तपौरुषसपिंडता ब्राह्मणादिसवर्णेषु समाना । विजातीयसापिण्ड्यं कन्यायाः सापिण्ड्यम् । विजातीयेषु त्रिपुरुषमेव सापिंड्यम् । यदाह पाराहारः—

" सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । सजातीयेषु वर्णेषु चतुर्थे भिन्नजातिषु"॥ कूटस्थ-सजातीयेषु सपिण्डता सप्तमादूर्ध्व विनिवर्तते । विजातीयेषु त्रिपुरुषादूर्ध्व विनिवर्तते इत्यर्थ: । तथा च शातातपः—

" पुत्राणामसपिंडानामप्रतानां च योषिताम् । सपिंडता तु निर्दिष्टा पितृपक्षे त्रिपूरुषी " ॥ इति । असपिंडानां विज्ञातीयानां अप्रत्तानां अदत्तानामनूढानामित्यर्थः । स एव---

" यद्येकजाता बहवः पृथक्क्षेत्राः पृथग्जनाः। एकपिंडाः पृथक्शौचाः पिंडस्त्वावर्तते त्रिषु"॥ एकस्माद्वाह्मणादेर्जाताः एकजाताः। पृथक्क्षेत्राः भिन्नजातीयासु स्त्रीषु जाताः। अत एव पृथक्-जनाः। एकपिंडाः सपिंडाः। पिंडस्त्वावर्तते त्रिषु । तेषां त्रिपुरुषमेव सापिंड्यमित्यर्थः । २० व्यासोऽपि—

"ये त्वेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च। भिन्नवर्णाश्च सापिण्डचं भवेत् तेषां त्रिपूरुषम्"॥ इति। वृद्धपरांशरोऽपि—" तावत्तत्पूतकं गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तु"। तत्सूतकं भिन्नजातीयसंततिविषयोकं सूतकं तावद्यावित्रपुरुषं चतुर्थपुरुषेण तु निवर्तत इत्यर्थः। यत्तु पराशरेण (३।१०-११)— सजातीयेषु पंचमादिषु सापिंडचानिवृत्तिपूर्वकं आशौचतारतम्यमुक्तं

" दायाद्विच्छेदमामोति पंचमो वाऽत्मवंशजः। चतुर्थे दशरात्रं स्यात्षड्दिनाः पुंसि पंचमे ॥

" षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे तु दिनत्रयात् "॥ इति । आत्मवंशजः पंचमः। वाशब्दात्षष्ठः सप्तमो वा दायात्पिंडाद्विच्छेदमवाप्नोति । पितृपक्षे कूटस्थमारभ्य गणनायां चतुर्थे दशरात्रमाशौचं पंचमे षड्रात्रमित्यादि । यदपि मनुनोक्तं ( ९।१८६ )—

"त्रयाणामुद्दं कार्य त्रिषु पिंडः प्रवर्तते । चतुर्थः पिंडदातेषां पंचमो नोपपयते"॥ इति । ३० यद्पि गौतमनोक्तम् (१४।१२)—"पिंडनिवृत्तिः पंचमे त्रयाणामेकमुद्दं कार्य सप्तमे वा " इति "सापिंडचं सप्तपुरुषम् ' इत्यादि स्मृत्यंतरे—वचनस्यास्य च पराशरद्विवचनस्य विकल्पो द्रष्टव्यः इति । माधवीये—एतच्छिष्टाचारविरुद्धत्वायुगांतरविषयत्वेन योजनीयमिति । स्मृतिरत्न-विज्ञानेश्वरीयादाविमिहितम् । यत्तु याज्ञवल्कयेनोक्तम् (आ. ५३)— "पंचमात्सप्तमादूर्व्व मावृतः पितृतस्तथा " इति । एतच्च कन्याविषये पंचमपर्यतं सापिंडचप्रतिपादनं विवाहनिषेधार्थम् । आशौचविषये तु त्रिपुरुषमेव कन्यासापिंडचम् ।

तथा च वसिष्ठः ( ४।१८ )—" अप्रतानां तु स्त्रीणां सापिंडचं त्रिपुरुषं विज्ञायते " शंस्वश्च— "पुत्राणामसवर्णानामप्रतानां च योषिताम् । सपिण्डता विनिर्दिष्टा पितृपक्षे त्रिपुरुषी " ॥ इति । अभिरसृतौ—" स्त्रीषु त्रिपुरुषं ज्ञेयं सपिंडत्वं द्विजोत्तमाः" इति । ब्रह्मपुराणे च—

" सपिंडता तु कन्यानां सवर्णानां त्रिप्रुषी । एकोदकास्ततश्चोध्वं निर्दिष्टास्तु त्रिप्रुषाः "॥ इति ।

५ स्मृत्यर्थसारे—" स्त्रीषु सापिंडचं त्रिपुरुषमेवाप्रतासु " इति । प्रतानां तु स्त्रीणां सप्तपुरुषमेव सापिंडचम् । यदाह व्यासः—

" प्रतानां तु तथा स्त्रीणां सापिंडचं सप्तपूरुषम् । नारीणां भर्तृसापिंडची प्राह देवः प्रजापितः"॥ इति । स्मृत्यंतरेऽपि—

" स्वगोत्राद्धश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे । एकत्वं सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रेऽथ सूतके "॥ इति ।

९० अप्रत्तस्त्रिया जन्मिन मरणे चाशौचव्यवस्था कृता शतके—

"आ त्रिपूरुषमेवाघं कन्याया मृतिजन्मनोः। आ सप्तपुरुषं पुंसः सापिंडचं च तथा द्वयोः"॥
कृत्याया मृतिजन्मनोः सतोर्यावत्त्रयः पुरुषा अनुकांता भवंति तावद्घं भवति। पुंसः पुरुषस्य मृतिजन्मनोरा सप्तपूरुषमघं भवति। उभयत्राङ् अभिविधौ। ततश्चावधिभूतानां पुरुषाणां तत्तत्पुत्राणां

चावधिमतां सर्वेषामघं भवति । तथा द्वयोः स्त्रीपुंसयोः कन्याविषये त्रिपुरुषं सापिंडचम् । पुरुषविषये १५ सप्तपुरुषमित्यर्थः । अत्र क्ट्रस्थानीयत्वात् क्ट्रस्थातुरप्यासौचं भवति । तथा स्मृत्यंतरे—

"आनुणानणिकपानभावनास्त्रीयस्त्रहे । तस्य नेणाः सप्तांति नालोगां सन्तं भनेत् " ॥

" आत्मपुत्रपितृभातृभातृव्यस्त्रीपसूतके । दशरात्रेण शुध्यंति नान्येषां सूतकं भवेत् " ॥ आत्मशब्देन जनक उच्यते । तेन पुत्रादयः प्रत्येकमभिसंबध्यंते ।

#### दीपिकायाम् —

"पुत्री पौत्री तथा श्रात्री तथा सहजपुत्र्यपि। पितुः सहजपुत्री च पंचानां सूर्तिकाविधिः "॥ २० संग्रहे च—

"कन्यकाजनने आतृपितृतद्भातृतत्सुताः । पितामहश्च तद्भाता शुध्यंति दशरात्रतः " ॥ इति । संग्रहान्तरे च—

"पुंसि जाते सपिंडानां स्त्रियां पित्रोः पितुः पितुः। सोदराणां पितृच्याणां तत्सुतानामधं भवेत्"॥इति। सोदराणां आतृणापित्यर्थः । सोदरशब्दो भिन्नोदरस्याप्युपलक्षकः । त्रिपुरुषान्त्वर्तिभिन्नोदराणां

१५ सर्वेषामिदं सूतकं समानम् । तत्र विशेषः स्मर्यते—

"भिन्नोदरस्य भार्या तु स्त्रीप्रसूता भवेद्यदि। श्रातुर्दशाहमाशौचं तत्पुत्रस्य न विद्यते"॥इति।

भिन्नोदरश्रातृपत्न्याः पुत्र्यां जातायां भिन्नोदरश्रातुरेवाघं न तत्पुत्रस्येत्यर्थः। यत्त्कमिस्मृतौ—

" गुंजन्मनि सापेंडानां दशाहाज्छुद्धिरिष्यते। स्त्रीजन्मनि सापेंडानां ज्यहाज्छुद्धिरिष्यते"॥ इति।

अत्र ज्यहादित्यापद्विषयं त्रिपुरुषञ्यतिरिक्तसमानोद्कविषयं वा । यतस्तत्रैयोक्तम्

"त्याहादेकोदकानां च एकाहं सोदके कचित्" इति । एकाहमिति सगोन्नविषयस् । अन्न कन्यासिपण्डानां आतृपितृपितामहानां तत्सुतानां पितामहआतुश्च दशाहं सूतकम् । कन्यासिदकानां चतुर्थपंचमषष्ठानां ज्यहं सूतकम् । सप्तमस्य एकाहमिति केचित् । अन्ये तु कन्यासिद्धानां त्रिपुरुषांतर्विर्तिनामेव दश्वाहं सूतकम् । सप्तमस्य एकाहमिति केचित् । अन्ये तु कन्यासिद्धानां त्रिपुरुषांतर्विर्तिनामेव दश्वाहं सूतकं सोदकानां नास्ति ज्यहादेकोदकानामित्येतन्तुं प्रसव-

अपरे स्त्रीपुंससाधारण्येन मूलस्मृतिषु प्रसवाशौचिवधानाच्चंद्रिकास्मृतिरत्नमाधवीय-विज्ञानेश्वरादिषु प्रौढिनिबंधनेषु चाविशेषेण स्नावादिप्रसवांताशौचिवधानादाधुनिकसंग्रहकारोक्त-त्रिपुरुषाशौचे प्रमाणाभावादा त्रिपुरुषं कन्यासार्पिङचिन्हपणस्य कन्यामरणाशौच उपयोगात् स्त्रीप्रसवेऽपि आ सप्तपुरुषसपिंडानां दशाहं सूतकमस्तीत्याहुः । अत्र यथास्वदेशाचारं व्यवस्था ।

जननाशौचं द्विविधम् । अस्पृश्यत्वरुक्षणं धर्मानधिकाररुक्षणं चेति । तत्रास्पृश्यत्वरुक्षणं अ मातुरेव पूर्णमाशौचं पितुरपि स्नानात्पूर्व नान्येषां सिपुंडानाम् । स्नानादूर्ध्व पितुरस्पृश्यत्वरुक्षणं नास्ति। किंतु धर्मानधिकाररुक्षणमेव । तथा पैठीनसिः—

"जनौ सिपंडाः शुचयो मातापित्रोस्तु स्तकम् । सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः"॥ इति । अस्यार्थश्चांद्रिकायामुकः— "सिपंडस्य जनने पितृमातृव्यतिरिक्ताः सिपंडाः शुचयः। सिपंड-जननिकंधनाशौचे धर्मानिधिकाररुक्षणे विद्यमानेऽप्यधरूपाभावात् स्पर्शयोग्याः । तत्सद्भावा- १० नमातापित्रोरस्पृश्यत्वरुक्षणं सूतकं भवति । तत्सद्भावश्च मातापित्रोर्ज्यमानप्राणिपिण्डहेतुत्वात् तद्भेतुत्वं तज्जनकत्या पितुः कथंचित्परंपर्या मातुर्गभिन्निर्गमनानुक्रुष्ठप्रेरणया साक्षात् । तत्रश्चर्यस्यात् स्नानमात्रानपनोद्यं सूतकं मातुरेव स्यात् । न पितुः । स्नानमात्रण पिता शुचिः । अधनाशात् । स्पर्शयोगयो भवति " इति । तथा च स्मृत्यंतरम् जननेऽप्येतन्मातापित्रोर्मातुरेवास्पर्शनात्मकं नान्येषां सार्वेद्याना सार्पणसार्पणपिण्डकर्तृत्वरहितानां मातापित्रोर्मध्येऽपि स्नानमात्रानपन्नेधाः ज्ञातिनामिति । मरणे सापिण्डानामस्पृश्यत्वं यथा जननेऽप्येतदस्पृश्यत्वं तथा मातापित्रोर्मध्येऽपि स्नानमात्रानपन्नेधासपर्शे न हेतुभूतमाशौचं मातुरेवेत्यर्थः । अंगिराः—"प्राक् स्नानाज्जनने अस्पृश्यः कर्महानि-राशौचवत् " इति । स्नानात्पाक् पिता अस्पृश्यः । ऊर्ध्व तु स्पृश्य एव । किं तु कर्महानिः तस्य भाववद्भवतीत्यर्थः । संवर्तः—

"सचैठं तु पितुः स्नानं जाते पुत्रे विधीयते । माता शुध्येत् दशाहेन स्नातस्य स्पर्शनं पितुः "॥२० न द्वोषावृहमित्यर्थः । आदिपुराणेऽपि—

" सूतके तु मुखं दृष्ट्वा जातस्य जनकस्ततः । कृत्वा सचैलस्नानं तु स्पृश्यो भवति तत्क्षणात्"॥ इति । अंगिराः—

"सूतके सूतिकावर्ज संस्पर्शों न निषिध्यते । संस्पर्शे सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते"॥ इति । एतद्शाहौतस्तिकास्पर्शे स्नानमात्रविधानमकामकृतविषयम् । बुद्धिपूर्वस्पर्शे तु स्नानं अग्निस्पर्शो २५ प्रतप्रशानं च कर्तव्यम् ।

"पिततं सृतिकामंत्यं शवं स्पृष्ट्वा च कामतः। स्नात्वा सचैठं स्पृष्ट्वाऽम्नं घृतं प्राश्य विशुध्यति"॥ इति स्मरणात् । यतु बोधायनेनोक्तं (१।५।१०५-१०६)—" जनने तावन्त्रमातापित्रोर्द्शाह-माशौचं मातुरित्येके" इति एतच्चंद्रिकायां व्याख्यातम्—अस्पृश्यत्वलक्षणं मातापित्रोर्द्शाह-माशौचं मातुरित्येक " इति एतच्चंद्रिकायां व्याख्यातम्—अस्पृश्यत्वलक्षणं मातापित्रोर्द्शाह-माशौचंमित्येतत्पृर्वेपक्षत्वेनोक्तमिति तावद् ग्रहणाद्वगम्यते । तेन मातुरित्येक इत्ययमेव सम्यवपक्ष इति न पूर्वोक्तवित्रोध इति अखंडादशं तु विवृतम् । युगपत्स्त्रीपुंसप्रसवे अस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचं मातापित्रोः। अम्यतर्पसवे मातुरेवास्पृश्यत्वलक्षणमाशौचम् । अथवा मातापित्रोरिति पितुः संसर्गविषयम् । पितुरिति पितुरसंसर्गविषयमिति । तथा च वसिष्टः (१६।२३)—

ाः " नाशोचं विवते गुंसः संसर्ग चेश अच्छति । रजस्तत्राशुन्ति शेर्य वच्च पुंसि न विवते"॥ 🚜

#### वृहस्पति:--

पारक्ये परसंबंधिजनने ।

"शावाशोचं तु सर्वेषां सूतकं मातुरेव च । स्नानं प्रकुर्यातु पिता स्पृश्यो भवति तत्क्षणात् ॥ " यस्तया सह संसर्ग प्रकुर्याच्छयनासनम् । बांधवो वा परो वापि स दशाहेन शुध्यति " ॥ इति ।

्रथस्तया सह ससग प्रकुयाच्छयनासनम् । बाधवा वा परा वापि स<sub>्</sub>दशाहन शुध्यति "॥ इति । **सुमंदः** —"मातुरेव सूतकं तां स्पृशतां च नेतरेषाम्" इति । मातुः सूतिकां स्पृशतां च जनानाः

भ मस्पृश्यत्वलक्षणं भवति नेतरेषाम् । अस्पृशतां जनानां न भवतीत्यर्थः । अत्रिः—
"संपर्काञ्जायते दोषः पारक्ये चैव जन्मनि । तद्वर्जनात्पितुरपि सूद्यःशौचं विधीयते"॥ इति ।

पराशरः-- " ब्राह्मणानां प्रसूतौ तु देहस्पर्शो विधीयते ।

" सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् । सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः"॥ इति ।

९० अस्पृश्यत्वरुक्षणं सृतकं मातापित्रोः । तत्रापि दशाहमस्पृश्यत्वं मातुरेव पितुः स्नानपर्यन्तमेवेत्यर्थः । सृतक्या सह संसर्गकरणे तिन्नामित्तमस्पृश्यत्वं दशाहमस्तीत्याह स एव—

"यदि पत्न्यां प्रसूतायां संपर्क कुरुते द्विजः । सूतकं तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षढंगवित् ॥

" संपर्काज्जायते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति वै द्विजे । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन संपर्क वर्जयेद् बुधः ॥
" प्रसवे गृहमेधी तु न कुर्यात्संकरं यदि । दशाहाच्छुध्यते माता त्ववगाह्य पिता शुन्धः "॥ इति ।

१५ भर्तुः स्नानानंतरसंसर्गनिमित्त एक एव दोषोऽस्पृश्यत्वापादको जायते न तु जननिमित्तको दोषोऽस्ति तस्मात्संपर्क वर्जयेत् । गृहस्थः सूतिक्या सह यदि सहशयनासनभोजनादिकं न कुर्यात्

तदा स्नानेनैव स्पृश्यो भवाति । माता तु द्शाहेन शुद्धा भवतीत्यर्थः । मनुरिष (५।६१-६२)— "सूतकं भातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः । निरस्य तु पुमांच्छुक्कमुपस्पृश्येव शुध्यति"॥ इति । 'उपस्पृश्य पिता शुचिः' इत्येतदुत्तरार्धेनोपपाद्यति । शुक्कं निरस्य गर्भाधानं कृत्वेति यावदुपस्पृश्य

२० स्नात्वा पिता शुचिः गर्माधानं कृत्वा तदानीं स्नातस्य पितुरस्पृश्यत्वापादकं जननाशौचिमदानीं तत्स्नानादृर्ध्वं न भवतीत्यर्थः । **याज्ञवल्क्यो**ऽपि ( प्रा. १९ )

"पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदसुग्दर्शनात् ध्रुवम् । तदहर्न प्रदुष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात् " ॥ इति । अत्र विज्ञानेश्वरः (५.१७३ पं.२८)——"सूतकं जनननिमित्तमस्पृश्यत्वळक्षणं पित्रोः मातापित्रोरेव । न सर्वेषां सपिंडानां तच्चास्पृश्यत्वं मातुर्धुवं दशाहपर्यतं स्थिरमित्यर्थः । कुतः तदसुग्दर्शनात्तस्याः

२५ संबंधित्वेनामृजो दर्शनात्पितुर्धुवं न भवति स्नानमात्रेणास्पृश्यत्वं न विद्यते। यस्मिन्दिने कुमारजननं तदहर्न दुष्येत तिन्नित्तदानाद्यधिकारापहं न भवतीत्यर्थः। यस्मात्तास्मिन्नहिन पूर्वेषां पित्रादीनां पुत्ररूपेण जन्म उत्पत्तिः तस्मात्तदहर्न प्रदुष्येत" इति। स्मत्यर्थसारे—जननिमित्तमस्पृश्यत्वं मातुरेव। पितुः स्नानानंतरमस्पृश्यत्वं नास्ति। जनने सिपंडानामस्पृश्यत्वं सर्वदा नास्त्येवेति। षडशीतौ—

" यावत्सूतकमस्पृश्या माता प्राक् स्नानतः पिता । अन्येषां तु सपिंडानामस्पृशत्वं न सूतके"॥ इति । ३० यत्तु संग्रहे—

"आन्तं शावेऽङ्गसंस्पर्श त्यजेतस्तौ चतुर्दिनम्। स्पर्शेनाघस्य तु स्नानं कुच्छ्रोऽन्याशौचिनः समृतः"।इति
प्रसवे चतुर्दिनमंगस्पर्शवर्जनमुक्तम्। तत्स्नानान्तरक्षणमारभ्य पितः सर्वदा च सर्वसपिंडानाभ्
मस्पृश्यत्वलक्षणाशौचाभावं प्रतिपाद्यन्तीभिः पूर्वोक्तसर्वस्मृतिभिर्विरुद्धत्वादुपेश्यम्। विविध्यात्र समृत्यंतरमुक्तम्

अ५ "स्प्रष्टस्पृष्टिं भाषणं च सहवासं च वर्जयेत् । अन्याशौचवतां पुंसां न स्पृशेच कश्चन ॥

"न स्पृशेयुरनासन्नाः प्रेतस्यासन्नबान्धवान् । जन्मन्यपि विपत्तौ च यावचतुरहं भवेत् "॥ इति तचाशौचिनामेवान्योन्यस्पर्शविषयं शब्दतः प्रतीयते । यथा विपत्तौ चतुरहादूर्ध्वमंगस्पर्शस्य कठौ निषिद्धत्वेन चतुरहमित्येतद्युगांतरविषयत्वेन व्यवतिष्ठते तथा जन्मन्यंगस्पर्शस्य विहितत्वेन जन्मिन चतुरहमित्येतद्र्थांतरपरमस्तु । कर्नृस्मरणरहितमेतादृशं वचनं प्रसिद्धसकरुस्मृतिविरोधाद्प्रमाणं वा भवतु । यच संवत्तेंनोक्तम्—

" सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः । पिबेत्पानीयमज्ञानाद्धंके वाऽथ स्पृशेत वा ॥ " पानीयपाने कुर्वीत पंचगव्यस्य प्राशनम् । त्रिरात्रोपोषणं भुक्तौ स्पृष्टौ स्नानेन शुध्याति"॥ इति तत् सूतिकास्पर्शविषयं अस्नातिपतृस्पर्शविषयं च ।

"सूतके सूतिकावर्ज संस्पर्शो न निषिध्यते । संस्पर्शे सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते"॥ इत्यादिना तत्रेव स्नानविधानात् । न च 'संस्पर्शो न निषिध्यते' इत्येतच्चतुरहादूर्ध्वं सिपंडानां स्पर्शेनिषधाभाव- १० परमिति वाच्यम् । सूतिकाव्यतिरिक्तस्पर्शे निषधाभावमात्रस्य प्रतीतेश्चतुरहादूर्ध्वमित्यत्र विनिगमना-भावात् 'स्पृश्यो भवति तत्क्षणात् ' इत्यादिस्मृतिविरोधापत्तेश्च । 'संस्पर्शे सूतिकायास्तु ' इति स्नानवचनं दशाहानंतरमि सूतिकास्पर्शे स्नानविधिपरमित्याभिग्रेत्य संग्रहकारणोक्तम्—

"दशाहं दर्शनं वाक्यं स्तिकायास्त्यजेततः । अधान्तं स्पर्शमेवेत्थं पितुस्तं यमलोद्भवे "॥ इति । दशाहं स्तिकाया दर्शनं वाक्यश्रवणं च वर्जयेत्ततः दशाहानंतरं यावत् स्तकं तावत्स्पर्शमेव त्यजेत् । १५ न तु दर्शनादि । इत्थमधातं स्वाशौचपर्यतं दशाहपर्यतमिति यावयमलोद्भवे अपत्यद्भयजनने पितुर्जनकस्य तं स्पर्श त्यजेत् । पितुः पुत्रजननोत्तरकालस्नानानंतरमस्पृश्यत्वलक्षणाशौचामावेऽपि यमलोद्भवे दशाहपर्यतं तदस्तीत्यर्थः । 'स्तकं मातुरेव स्यान्मातापित्रोस्तु स्तकम् ' इति बोध्ययन्वचनमेवं व्याकृतमखंडादर्शे । युगपत्स्त्रीपुंसप्रसवे मातापित्रोरस्पृश्यत्वलक्षणं दशाहमाशौचमिति । एवं शिष्टाचारानुसारेण मातुर्दशाहानंतरमपि यावदाशौचमस्पृशत्वमुकं संग्रहे— 'अधात स्पर्शमेव ' इति । स्मृतिरत्ने जु—'जनौ सपिंडाः शुच्यः ' इति पेटीनसिकचनं व्याख्यातम् । जन्मनि सर्वे सपिंडाः स्पृश्याः पिता स्नानेन स्पृश्यः । माता तु दशाहाते स्पृश्या भवतीति । 'माता शुध्येद्शाहेन स्नातस्य स्पर्शनं पितुः ' इति संवर्त्तवचनम् । चंदिकायां माता दशाहेन स्पर्शनादियोग्या भवतीत्यर्थं इति ।

तत्रैव—" द्विजाते सूतिकाया स्यात् स दशाहेन शुध्यति " इति पारस्करवचनं व्याख्यातम् । अस्पृश्यत्वादिहेतुभूतं दशाहपर्यतं दानादिधर्मानधिकारलक्षणं तु पुत्रजनन्यां विंशतिरात्रपर्यतं स्त्रीजनन्यां मासपर्यतमिति ।

" सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः । माता शुध्येद्दशाहेनं " इति **पराशर**वचं **माधवीय** व्याख्यातम् । दशाहमस्पृश्यत्वं मातुः पितुः स्नानपर्यतमेवेति ।

"पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदसुक्दर्शनात् ध्रुवस्" इति (प्रा. १८) याज्ञवल्क्यवचनं व्याख्यातं विज्ञानेश्वरेण—"सूत्वः जन्मनिमित्तमस्पृशत्वलक्षणं मातापित्रोरेव न सर्वेषां सिपंडानां तच्चास्पृश्यत्वं मातुर्दशाहपर्यतं स्थिरमिति"। स्पष्टमेवाह व्यासः—

" सूतके तु सिपंडानां संस्पर्शो नैव दुष्यित। स्पृश्याः स्युः सर्व एवैते स्नानान्मातुर्दशाहतः "॥इति बाह्मेऽपि

" ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या प्रसूता दशभिर्दिनैः । दिनैः श्रृदा च संस्पृश्या त्रयोदशभिरेव च " ॥ इति ।

यनु कैश्विदुक्तम् " सूतके सूतिकावर्ज्यं संस्पर्शी न निषिष्यते " इति स्मरणात् दशाहात्यरमिष सूतिकायाः स्पर्शी न कर्तव्य इति तन्न । उक्तानेकस्मृत्यनुसारेणास्य वचनस्य दशाहाभ्यंतरे सूतिका-स्पर्शनिषेधविषयत्वे नोपपत्तेः । 'अघांतं स्पर्शमेव ' इति शतककृद्वचनं देशाचारमूलमिति सिद्धम् । आशौचिनामन्योन्यस्पर्शनिषेधः । आशौचिनामन्योन्यस्पर्श निषेधति भूगुः—

े " शावाशौचे समुत्पन्ने सूतके च द्विजातिभिः। अन्याशौचवतां स्पर्शे न कर्तव्यो द्विजन्मनाम् ॥ " आशौचेऽप्यन्यदाशौचं स्पृशेयदि च कामतः। चरेत्सांतपनं कुच्छ्रं प्राजापत्यमकामतः ॥ " सूतके शावसंस्पर्शे मत्या कुच्छ्रद्वयं चरेत् । अमत्या कुच्छ्रमेकं स्यादित्युवाच बृहस्पतिः"॥ स्मृत्यंतरे तु—

" परस्याशौचिनः स्पर्शे शावाशौचे कथं भवेत्। मत्या सांतपनं कुर्याद्मत्या तु तदर्धकम् ॥

"अस्थिसंचयनाद्वीगेवं शुद्धिविधीयते । ऊर्ध्व त्रिरात्रं विज्ञयममत्या तु दिनं भवेत्"॥ इति । शावाशीचे तु आशीचरहितेन यावदाशीचं आशीचिस्पर्शो न कर्तव्यः "मरणे यावदाशीचं तत्संस्पर्शो निषिध्यते " इति स्मरणात् ।

• एकाशौचवतामि चतुर्दिनपर्यन्तं परस्परस्पर्श निषेधत्याश्वलायनः—

" अस्थ्नां संचयनाद्वीक् तत्सपिण्डाः परस्परम् । न संस्पृशेयुरङ्गानि पुत्राश्च प्राग्दशाहतः ॥

१५ " अक्षतेऽपि चतुर्थेऽह्नि सित संचयने यदि । परस्परं सिपण्डानामङ्गस्पर्शो विधीयते ॥

" सापिण्डाः पञ्चमाहादि स्पृशेयुस्तु परस्परम्। स्वाशोचकालाद्विज्ञेयं स्पर्शनं तु त्रिभागतः॥ " दशाहादित्रिभागेन कृते संचयने कमात्। अंगस्पर्शनमिच्छंति वर्णानां तत्त्ववेदिनः॥

" चतुर्थे पंचमे वाऽन्हि संस्पर्शः कथितो बुधैः"॥ इत्यादिनि व्यासदेवलादिवचनानि युगांतर-विषयाणि । " अस्थिसंचयानदूर्ध्वमंगस्पर्शनमेव च " इति कलियुगनिषिद्धधर्मेषु स्मरणात् ।

यत्त्वंगिरसोक्तम्— "नाशौचं सूतके प्रोक्तं सिपंडानां क्रियावताम् " इति अस्यार्थः—क्रियावतां जन्मदाख्यदेवताप्रीत्यर्थं पूजादिक्रियावतां पित्रादिसिपंडानां जन्मदाख्यदेवतायागानुष्ठानसमये कर्मानिधकारलक्षणमाशौचं नास्तीति । तथा च व्यासः—

" सूतिकावासनिलया जन्मदा नाम देवताः । तासां यागनिमित्तं तु शुद्धिर्जन्मनि कीर्तिताः ॥

" प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चैव सर्वदा । रात्रिष्वेतेषु कुर्वीत पुत्रजन्मनि सूतके ॥

34 " षष्ठेऽह्नि यागं दानं च जन्मदानां तु कारयेत् "॥ पूजादानार्थं तेषु दिनेषु तत्समये शुद्धिरित्यर्थः ।
मार्केडेयः—

" रक्षणीया तथा षष्टचां निशायां तु विशेषतः । रात्रौ जागरणं कार्यं जन्मदानां तथा बिहः ॥ " पुरुषाः शस्त्रहस्ताश्च तत्र गीतैश्च योषितः । रात्रौ जागरणं कुर्युर्दशम्यां चैव सूतके " ॥ इति ।

बृहस्पतिः—

" जन्मतः पंचमं तारं याते चंद्रे शिशुं पिता । भूषयेद्भूषणैः सर्वैः पंचायुधसमन्वितैः॥
 " विशेषात्कन्यकायाश्च कर्तव्यं मंगलं तथा । तत्र सायुधमा कल्पमायुः श्रीकांतिदं शिशोः"॥ इति ।
 नारदश्चः

" जननात्सप्तमे चाह्नि मृत्युरायाति घातुकः। तद्दिने चैव रक्षेयं कर्तव्यायुर्विवृद्धये॥

" सायान्हे पूज्यविद्वेशमृपूपैश्च पृथम्विधेः " ॥ मार्कण्डेयः—

३५ " अग्न्यंबुहीने च तथा निर्धूमे स्तिकागृहे । अदीपशस्त्रमुसले भूतिसर्वपवाजिते ॥

"क्षणप्रध्वंसिनी बालमपहंत्यात्मसंभवम् । सा जातहारिणी नाम तद्रक्षेत्स्तिकागृहम् " ॥ इति । प्रथमदिने जातकर्मादिनिमित्ता शुद्धिर्भवति । तथा च वृद्धयाञ्चवल्कयः—

" कुमारजन्मदिवसे विप्रैः कार्यः प्रतिग्रंहः । हिरण्यभूगवाश्वाजवासोधान्यधनादिषु ॥ "तत्र सर्व प्रतिग्राह्यं कुतानं तु न भक्षयेत् । भक्षयित्वा तु तन्मोहात् द्विजश्चांद्रायणं चरेत्"॥ इति प्रसवाशीचम् ।

दशाहान्तर्गतशिशुमरणाशौचम् ।

अंतर्दशाहं जातमृतौ मृतजनने च सिपंडानां सद्यःशौचमाह बृहद्भिष्णुः—" जाते मृते मृते जाते कुलस्य सद्यःशौचम् " इति ॥

**इं!सोऽपि—"** प्राङ्ग्नामकरणात्सद्यःशौचम् " इति । पारस्करः—" जीवन् जातो यदि प्रेया-त्सर्य एव विशुध्यति " इति । कात्यायनोऽपि—

" अनिवृत्ते दशाहे तु पंचत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेतं नोदकक्रिया"॥ इति । 'न प्रेतं नैव सूतकम्' इति पाठांतरम् । तद्ये वक्ष्यते । मातापित्रोस्तु दशाहमुक्तं वरदराँजीये—

" मृतजाते जातमरणे वा सर्वीस्ववस्थासु मातापित्रोर्दशाहमाशौचम् "। तथा च बृहस्पातिः—

" जातमात्रे मृते वाऽपि दशाहात्पितरौ शुची । कृते नाम्नि सनाभीनां दशरात्रमधं भवेत् ॥ " भिन्नोदराणां आतृणां जातदंते मृते त्वधम् । दशाहं कृतचौठे तु दत्तादिनां विधीयते "॥ इति । १५

पिंगेलोऽपि — "जात उभयोः कृते नाम्नि सोदराणां भातॄणाम् " इति । पितृव्यतिरिक्तज्ञातीनां स्याशौचविधानं शिशुमरणनिमित्तस्याशौचस्य स्नानाच्छुद्धिप्रतिपादनपरम् । न प्रसवनिमित्तस्य ।

तत्तु दशाहमस्ति । तथा च बृहन्मनुः—

पित्रादीनां न प्रेतायोदकदानमित्यर्थः । स्याघोऽपि

🍍 अंतर्दशाहे जातस्य मरणं यदि संभवेत् । सद्यःशौचं सपिंडानां सूतकं तु प्रवर्तते ॥

" गर्भे यदि विपत्तिः स्याद्दशाहं सूतकं भवेत् । मृतके स्नानतः शुद्धिः सिपंडानां च सर्वशः "॥इति । ३० अत्र विज्ञानेश्वरः (ए. १७६ पं. ९)—"एवमादिवचनपर्यालोचनया जननिमित्ताशौचसंकोचो नास्तीत्यवगम्यते " इति ।

नन्वेवं दशाहं जननिमित्ताशौचस्य सत्त्वे मरणिनिमित्ताशौचस्य निषेधे कोऽतिशयः । उच्यते " सद्यशौचे तु तावत्स्यादाशौचं संस्थितस्य तु । यावत्स्नानं न कुर्वन्ति " इति शिशूपरमानिमित्तं तत्कालस्नानं एकोतिशयः । दशाहपर्यतमस्पृश्यत्वाभावोऽपरः । तारतम्यं च स्मर्यते— "सूतकात् द्विगुणं शावं शावात् द्विगुणमार्तवम् । आर्तवात् द्विगुणं सूतिस्ततोऽपि शवदाहकम्"॥इति । किं च सपिंडानां जननानिमित्ताशौचवन्मरणनिमित्तस्यापि दशाहमभ्युपगमे दशमदिनमृतौ तदूर्ध्वमपि शावाशौचप्रसंगः । तथाहि—

" अनिर्देशाहे जनने पश्चात्स्यान्मरणं यदि । प्रेतमुद्दिश्य कर्तव्यं तत्राशौचं स्वबंधुभिः "॥ इति पं अंगिरःस्मरणेन जन्मदिनादुर्ध्व द्वितीयादिदिने शिशुमरणे दशाहादुर्ध्वमिप प्राप्तस्य मरणाशौचस्य

" अंतर्दशाहे जातस्य शिशोर्निष्क्रमणं यदि । सूतकेनैव शुद्धिः स्यात्पित्रोः शातातपोऽबवीत् ॥

" दशाहाभ्यंतरे बाठः कदाचिन्प्रियते यदि । शावाशीचं न कर्तव्यं र्मूत्याशीचेन शुध्यति॥ " दशाहांतर्गते बाठे शुद्धिः स्याज्जन्मना सह "।" अंतर्दशाहोपरतस्य सूतिकाहोभिरेवाशीचम् "

इति व्याघ्रयमशंखरमृतिवचनैर्ययपि बाधः सिध्यति तथापि "तचेदंतःपुनरापतेत्तच्छेषेण शुध्ये-• रत । राचिञ्चेषे दास्याम । प्रभाते तिससिः " इति गौतमस्मगाति (१५१५-७) सत्वकातिमहिने

१ रत् । रात्रिशेषे द्वाभ्याम् । प्रभाते तिसृभिः " इति गौतमस्मरणात् (१४।५-७) सूतकांतिमदिने शिशुमृतौ तत्परं ब्राहमाशौचम् । प्रभातमरणे ज्यहं च पित्रोरिव पूर्णीषित्वे सर्पिंडानामपि प्रसज्येत । तस्माज्जनननिमित्तपूर्णाशौचस्य मरणनिमित्तस्य सद्यःशौचस्य च महान्फलभेदः । अत एव संग्रहे—

" सूतकांतस्तु जातस्य मृतौ शिष्टाहमिष्यते । पितुस्तु ब्यहमंत्याहे तत्प्रभाते ज्यहं भवेत् "॥ इति । १५ अयमर्थः । सूतकमध्ये जातस्य मृतौ सपिंडानां जनननिमित्तमयं शिष्टाहं भवति । मरणनिमित्तं त

सद्यः। "जात उभयोः" इति स्मरणात्। जातिशशुमृतौ तु पित्रोः सद्रा पूर्णाधित्वेऽपि "सूतकेनैव शुद्धिः स्यत्पित्रोः शातातपोऽजवीत् " इति वचनवठात्सूतकशेषेणेव मरणाशौचस्यापि निवृत्तिः। सूतकांतिमदिने तन्मृतौ तत्परं पितुर्ब्यहमाशौंचं प्रभाते अरुणोद्यकाळे व्यहम् । यद्यपि

मातुरप्येवं तथापि तस्याः दशाहात्परमपि सूतकस्य सत्त्वात्पितृमात्रब्यहञ्यहविधानम् । अत्र तुशब्दो २ ज्ञातीनां ब्यहञ्यहविधिनिवर्तकः । पितृग्रहणाद्भातृब्युदासः । 'कृते नाम्नि सोद्राणाम् ' इति दशाहात्परमेव श्रातुः मरणाशौचविधानादिति । यत्तु सोद्राणामपि दशाहाशौचमुक्तं व्याञ्चेण

" बाठे मृते सिपंडानां सद्यःशौचं विधीयते । दशाहेनैव दंपत्योः सोदराणां तथैव च ॥ इति तद्शाहानंतरबाठमरणविषयम् । चंद्रिकायां तु दशाहेनेति जन्मदिनमृतबाठमरणविषयम् । जन्मदिनादुर्धं मृतबाठविषयेऽपि व्याघाः—

२५ "अंतर्दशाहे जातस्य शिशोर्निष्क्रमणं यदि। सूतकेनैव शुद्धिः स्यात पित्रोः शातातपोऽबवीत्"॥इति। पित्रोरिति सोदरआतॄणामुपलक्षणार्थम् । यत्तु पेंगवक्षिवचनम्—" जात उभयोः कृते नाम्नि सोदरआतॄणां च" इति तत्र कृते नाम्नीति नामकरणदिनस्य दशमस्योपलक्षणार्थम् । एवं चायमर्थः— जाते शिशो जन्मदिने प्रेते मातापित्रोः सोदरआतॄणां च दशाहमाशौचम् । कृते नाम्नि नामकरण-दिने दशमे वा मृते सति पूर्वोक्तानामेवाहोरात्रमाशौचमिति ।

३• तथा च शंखः—" दशमान्तर्गते बाले शुद्धिः स्याज्यनमना सह "। अयमर्थः—दशमांतर्दशाह-मध्ये बाले गते प्रेते जन्माशौचशुध्या सह माताापित्रोः सोदरश्चातॄणां च शुद्धिः स्यादिति ओत्थानादाशौचिमिति वदन आपस्तंबोऽपि अंतःसूतके दशमदिनेऽपि शिशुमरणे तिहैन एवाशौचं न पुनरहःशेषे द्वाभ्यां प्रभाते ज्यहमित्यादिको विशेषोऽत्रेति दर्शयतीति । एवं च जन्मदिने शिशुमरणे पित्रोः सोदरश्चातॄणां च मरणनिमित्तमाशौचं दशाहं द्वितीयादिदिनेषु अप दशमदिनेऽपि मरणे शिष्टाहमेवाशौचम् । प्रसवाशौचेनैव सर्वदा शुद्धिरिति वादिकोक्यनिष्कर्षः । स्मृतिरत्नमाधवीयादौ आतॄणां व्याघ्नवचनानुसारेणाशौचमुक्तम् । यथादेशाचारमत्र व्यवस्था । तदेवं मरणाशौचं सिपण्डानां सद्यः पित्रोर्दशाहं जननाशौचं सर्वेषां दशाहिमिति स्थितम् । अत्र विज्ञानेश्वरः । ( पृ. १७६ पं. १९–२५ ) यत्तु बृहन्मनुवचनम्

" जीवन जातो यदि ततो मृतः सूतक एव तु। सूतकं सकलं मातुः पित्रादीनां दिनत्रयम्"॥ इति यच्च वृहत्प्रचेतोवचनम्—

"मुहूर्त जीवितो बालः पंचत्वं यदि गच्छिति । मातुः शुद्धिर्दशाहेन सद्यःशौचास्तु गोत्रिणः "॥ इति तत्रैवं व्यवस्था । जननानन्तरं नाभिकर्तनात्प्राङ्मृतौ पित्रादीनां जननिमित्तमाशौचं दिनत्रयम्। सद्यः-शौचं अग्निहोत्रार्थं स्नानोपस्पर्शनात्तत्कालं शौचिमिति शंखवचनात् । नाभिवर्धनोत्तरकालं तु शिशुप्रायणे जननिमित्तमाशौचं संपूर्णं सिपंडानाम् ।

"यावन्न च्छिद्यते नालं तावन्नामोति किल्विषम् । छिन्ने नालं ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते "॥ इति ९० जैमिनिस्मरणात् ।

चंद्रिकायामिष जन्मिन पित्रादिसिपंडानामिष त्रिरात्रमाह वृद्धमनुः—"जीवन् जातो यदि ततः" इति । अयमर्थः—जीवन् जातः शिशुर्यदि नाभिच्छेदात्पूर्वं मृतस्तदा स्वजात्युक्तं सूतकं मातुः पूर्णमेव ॰ पित्रादिसिपंडानां त्रिरात्रमिति । यह्र्ह्त्प्रचेतसो वचनम्—"मुहूर्तं जीवितो बाहः पंचत्वं यदि " इति तत्सयःशौचमिम्रहोत्रानुष्ठातृविषयम् । " अग्निहोत्रार्थं स्नानोपस्पर्शनात्तकालं शौचम् " १५ इति रांखस्मरणात् । यत्तु हारीतेनोक्तम्—" जातमृते मृतजाते वा सिपंडानां दशाहम् " इति । सूतकमिति शेषः । अत्र जातमृते यद्शाहमुक्तं तज्जातस्य शिशोर्नाभिच्छेदादूर्ध्वं मरणे वेदितव्यम् । वृह्नमनुवचनसमानविषयत्वेऽन्योन्यिवरोधापत्तेः । मृतजातविषये तु दशाहमेव सूत्कं पारस्करेणाप्युक्तम्—

"गर्भे यदि विपत्तिः स्यात् दशाहं सूतकं भवेत् " इति । सापेंडानामिति शेषः । यत्तु १ क्ष्यां प्राप्ते यत् । सूतकं मातुरेव स्यात् पित्रादीनां दिनत्रयम्" ॥ इति तदेतन्मृतजातस्य त्रिरात्रसूतकं वृत्तस्वाध्यायोपेतपित्रादिविषयम् । एतच वृत्तस्वाध्यायोपेतपित्रादेरपि कलो न कार्यम् " वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमधसंकोचनं तथा " इति कलो निषेधस्मरणादिति । एवं च नाभिच्छेदात्पूर्व जातमरणे त्रिरात्रं नाभिच्छेदादूर्ध्व जातमरणे मृतजाते च दशरात्रमिति निर्णयः । तथा च स्मृत्यर्थसारे—"नाभिच्छेदादूर्ध्वं शिशुमरणे निष्प्राणिशिशुनिर्गमे च जननिमित्ताशौचं २५ कृत्तनं यथावर्णं सर्वेषां सपिंडानामस्त्येव । मरणनिमित्ते सयःशुद्धिः । " नाभिच्छेदात्पूर्वं शिशुमरणे तु जननिमित्ताशौचे सपिंडानां त्रिरात्रम् । मरणनिमित्ते सयःशुद्धिः " इति स्मृतिरत्नेऽपि । बृहन्मतुः—

" दशाहाभ्यंतरे बाले प्रमीते तस्य बांधवैः । शावाशौचं न कर्तव्यं सूत्याशौचं विधीयते " ॥ एतत् नाभिच्छेदादुर्ध्वं वेदितव्यम् । तथा च जैमिनिः—

"यावन छिंदाते नालं तावन्नामोति किल्बिषम्। छिन्ने नालं ततः पश्चात् सूतकं तु विधीयते"॥ इति। नाभिच्छेदात्प्रावतु बृहन्मनुराह—"जीवन् जातो यदि ततः ०त्रिरात्रकम्" इति। यतु बृहत्प्रचेताः— "मुहूर्तं जीविते बालः ० गोत्रिणः" इति। अत्र सद्यःशौचिवधानममिहोत्राद्यनुष्ठानार्थं तात्कालिकशुद्धिमितिपादनपरम् । 'अमिहोत्रार्थमिति ' इतिसमरणात् । यद्वा 'मुहूर्तं जीवित ' इति

#### नाभिच्छेदोत्तरमृतौ ।

सद्यःशौचिवधानं पित्रादीनां सिपंडानां नाभिच्छेदात्पूर्वं शिशुमरणे मरणनिमित्तकं जननिमित्तं तु दिनत्रयमस्त्येवेति । तथा च पारस्करः—

- " नाभिक्वन्तनतः पूर्व शिशोर्निष्क्रमणं यदि । जाताशौचं सिपंडानां त्रिरात्रामिति निश्वयः ॥
- " पित्रोस्तु मरणाशोचं सद्य एव सपिंडवत् । नाभिकृंतनतः पश्चादशाहं सूतकं भवेत् " ॥ इति । ५ षडशीतो—
  - " नाभिक्कंतनतः पूर्व शिशौ प्रेते तु सूतकम् । मातुः पूर्णमतोऽन्येषां पितुश्च त्रिदिनं समम् ॥ " छिन्ननाभेः शिशोर्मृत्यौ मृतस्य प्रसवेऽपि च । मातुश्च गोत्रिणां चैव सर्वेषां पूर्णसूतकम्" ॥ इति । माधवीयेऽप्ययमेवार्थः प्रपंचितः ।

यनु केश्चिदुक्तम्। ज्यहिवधेर्नाभिच्छेदात्पूर्वविषयत्वाप्रतीतेर्वचनांतराभावादनुदाहृतत्वाच बहुस्मृति-१० विरोधाच्च नेयं व्यवस्थोपपयते । अतो नेदं ज्यहिविधवचनमादरणीयमिति । तन्न ।

"यावन्न छिद्यते नालं तावन्नाप्नोति स्तकम् । छिन्ने नालं ततः पश्चातस्तकं तु विधीयते" ॥ इति " छिन्नायामाशौचम् " इति जैमिनिहारीत्मदिवचनैर्नाभिच्छेदादूर्ध्वं सूतकप्रौप्तिविधानाज्जातमृते दशाहाशौचविधायकवचनस्य च नाभिच्छेदोत्तरकालमरणविषयत्वोपपत्तेः । ज्यहविधायकवृद्धमनु-वचनस्य चाबाधेन नाभिच्छेदात्पूर्वकालमरणविषयत्वेनोपपत्तेः । न च नाभिच्छेदात्प्राकृ स्तकप्राय-

- १५ संभवे न ज्यहविध्यनुपपत्तिः । वचनप्राप्तस्य बाधायोगात् । अतः परस्पराविरोधेन विषयव्यवस्थैव प्रदर्शनीया । सा च प्रदर्शिता विद्यानेश्वरादिभिः । वचनांतराभावोऽप्यसिद्धः । " नाभिकृंतनतः पूर्व शिशोर्निष्क्रमणं यदि " इत्यादिवचनजातस्य सुगमत्वात् ।
- ' यच्चोक्तं पित्रादीनां दिनत्रयम्' इत्यनेन वृद्धमनुवचनेन जातमरणे ज्यहमस्पृशत्वं विधीयते इति तद्वि न।"पित्रोस्तु मरणाशौचं सद्य एव सिपंडवत्" इति नाभिच्छेदात्पूर्वमरणे तन्निमित्तस्य सद्यः-२. शौचस्य विधानात् तदुत्तरमरणे च सिपंडानां सद्यःशौचविधानाज्जनननिमित्तास्पृश्यत्वलक्षणाशौचस्य
  - शाचस्य विधानात् तकुत्तरमरण य तायुकाना त्रवनशाचावावानाच्यानानातारहर्यव्यक्षिणाशाचस्य
    च निरस्तत्वान्नाभिकृंतनतः पूर्वभित्यादिवचनानुग्रहाच ज्यहिबधानस्यास्पृश्यतामात्रविषयत्वानुष्यत्तेः।
    अतो नाभिच्छेदात्पूर्व शिशुमरणे जननिमित्ताशौचं पित्रादीनां सिपेंडानां त्रिरात्रमरणिनिमित्तं
    सद्यःशौचम्। नाभिच्छेदादूर्ध्वं शिशुमरणे निष्प्राणशिशुनिर्गमने च जननिमित्ताशौचं पूर्ण मरणनिमित्तं पितृव्यतिरिकानां सद्यःशौचम् । पित्रोस्तु दशाहमिति युक्तम् । यत्तु कात्यायनोक्तम्—
- ३५ " अनिवृत्ते दशाहे तु पंचत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेतं नैव सूतकम् "॥ इति एतत् विज्ञानेश्वरेण व्याख्यातम् (ए. १७६ पं. १६)—" सूतकमस्पृश्यत्वं नैव पित्रादीनां भवतित्यर्थः । अथवा अयमर्थः—अंतर्दशाहे यदि शिशूप्रमस्तदा न प्रेताशौचम् । यदि तत्र सपिंडजननं तदा सूतकमपि नैव कार्यं किंतु पूर्वाशौचेनैव शुद्धिरिति "॥

चंद्रिकायां तु—" यतु शाकटायनेनोक्तम्—

"बालस्त्वन्तर्दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति । सय एव विशुद्धिः स्यान्नाशीचं नैव सूतकम्"॥ इति तन्मातुलादिविषयम् । ततश्चायमर्थः । न मातुलादिवंधूनामिह कालापनोयशावाशीचं सूतकं वा किंतु तिन्निमत्तमप्रायत्यं स्नानमात्रेण नश्यति" इति । एवं च यदुक्तमखण्डादशैं—' निमित्ताभावा- वैमित्तिकस्याप्यभावः' इति ज्यायेन निमित्तभूतस्यायुषि सति सपिंडानामाशीचं स्यान्तस्मिन्नहा युषि सति कस्याकेन निमित्ताशीचं भवति तस्यात्तिसन्त्रहे सत्याशीचमपि नष्टं स्वात्। अतो नास्त्राशीचं स्वातः।

सर्पिंडानामिति । तद्दशाहाभ्यंतरे बाल इत्यादिपूर्वोक्तवचननिचयबलाडुपेक्षणीयमेव इति । इति दृशाहांतर्गतिशङ्गमरणाशीचम् ।

शाहांतर्गतशिशुमरणाशौचम् । अथ दशाहोपरितनशिशुमरणाशौचम् । तत्र मनुः (সাতঞ্, ६६ )—

"बाले देशांतरस्थे च पृथक् पिंडे च संस्थित । सवासा जलमाप्लुत्य सब एव विशुध्यति ॥ "नृणामकृतचौलानामशुद्धिनैशिकी स्मृता । निवृत्तचौलकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते"॥ (६६) ५ अनयोरयमर्थः बाले अजातदंते षाण्मासिक इति यावत्संस्थिते मृते सपिंडः सब एव विशुध्यति । देशांतरस्थे च पृथक्षिंडे समानोदंके संस्थिते स्वाशौचकालादूर्ध्व श्रुत्वा सबः शुध्यति । अकृतचौलानामश्राप्तृतीयवर्षाणां षष्ठमासादूर्ध्वं मरणे ज्ञातीनामशुद्धिनैशिकी । आशौचमेकरात्रम् । निर्वृत्तचौलानां प्राप्तृतीयवर्षाणां सप्तमवर्षात्राङ्मरणे त्रिरात्रमाशौचमिति । तथा च याज्ञवल्क्यः (प्रा. २३)—
"आ दंतजन्मनः सबः आ चौलान्नीशिकी स्मृता । त्रिरात्रमा वतादेशाह्शसत्रमतः परम् "॥ १० स्वननेऽहस्यहं दाहे त्यागे च चौलं चूडाकर्मवतादेश उपनयनम् ।

हांखोऽपि—" अजातदंते तनये सद्यःशोचं विधीयते । अहोरात्रात्तथा शुद्धिर्वाठे त्वकृतचूडके ॥ " तथैवानुपनीते तु ज्यहाच्छुध्यन्ति बांधवाः " ॥ इति । ड्यासोऽपि—

"आ दंतजन्मनः सद्यः आ चौलादेकरात्रकम्। त्रिरात्रमोपनयनाइशरात्रं ततः परम् "॥ इति । सननादिसंस्कारभेदेनाशौचन्यवस्था दर्शिता संग्रहे—१५ "चौलात्यरं भवेद्दाहो नाम्नः प्राक् सननं परम्। दाहो वा सननं दन्तात्परं त्यागः स वा स तत् ॥ "दाहेऽहः सनने सद्यो दंतोत्पत्तेरधःपरम्। सननेहरूच्यहं दाहे त्यागे च ज्यहमिष्यते "॥ इति । चौलात् ज्यव्दाद्द्रा परं मृतस्य दाह एव संस्कारः। नाम्न एकादशाहाद्द्रा प्राङ्मृतस्य सननमेव संस्कारः। एकादशाहाद्वा प्राङ्मृतस्य सननमेव संस्कारः। एकादशाहात्पश्चाद्दंतजननात्पृर्व सननं वा दाहो वा विकल्पेन स्यात् । दंतजननात्पष्ठमासाद्वा परं मृतस्य सननं दाहः त्यागो वा संस्कारः। तत्र दंतोत्पत्तेरविङ्मृतस्य दाहे सिप्डानामाहः अहो- २० रात्रमाशौचम्। अत्र सनने सद्यःशौचम् । दंतोत्पत्तेः परं तु सननपक्षे अहोरात्रम्। दाहपक्षे त्यागपक्षे च ज्यहमधं भवतीत्पर्थः।

अत्र विष्णुः ( २२।२६–२८ )—" अदन्तजाते बाले प्रेते सद्य एव । नास्याग्निसंस्कारो नोदककिया च । दंतजाते त्वकृतचौले त्वहोत्रेण " इति ।

चंद्रिकायाम्-

" स्त्रीणां तु पतितो गर्भः सद्यो जातो मृतोऽथ वा । अजातदंतो मासैर्वा मृतः षड्भिर्गतैस्तथा ॥

" वस्त्रादिभूषितं कृत्वा न्युप्तव्यः स तु काष्ठवत् । सनित्वा तु शनेर्भूमौ सद्यःशीचं विधीयते ॥

" जातदंतं मृतं सात्वा चरेदेकाहमेव तुः"॥ अंगिराः—

" अनुजातस्य तावत्स्यादाशीचं संस्थितस्य तु । यावत्स्नानं न कुर्वन्ति सचेठं बांधवा बहिः'॥ इति । अमुजातो जातदंताद्वारुतः । अनुत्पन्नदंत इत्यर्थः । जमदक्तिः—

"यो नामकं रणात्पूर्व पंचत्वमुपगच्छति । गर्त एवोपगुद्दीनं स्नानाच्छुध्यन्ति गोत्रिणः ॥

"नामिन्या पा ऊर्ध्व तु बालो यदि भवेन्यृतः । सयःशौचं सिपंडानां भूमौ निसनने कृते ॥

" दहेद्दा काष्ठवद्वालं क्षिपेदेकाहमेव तु।

" चूडीकृतेऽकृते वाऽपि जातवंतो मृतो यदि । आ त्रिवर्षातु दहने त्रिरात्रेणेव शुष्ट्यति ॥

i yang maganal-dang-

" सनने नैशिकी शुद्धिः सपिंडानां विधीयते " ॥ इति । यतु यमवचनम्-

" अदंतजाते तनये शिशौ गर्भच्युते तथा । सिपंडानां तु सर्वेषामहोरात्रमशौचकम्" ॥ इति । यद्प्याश्वलायनवचनम्-"अद्तजाते पर्याते चैकरात्रम्" इति। पर्याते मृते। यद्पि देवरातवचनम्-५ " नाम्नो दंतोद्गमाच्चौठादुपनीतेरघः क्रमात् । सद्यःशौचमहस्रयहो नियताग्न्युद्कः परः "॥ इति

यद्पि संग्रहवचनम् " प्राङ्नामकरणात्सय एकाहो दंतजन्मनः " इति । दंतोत्पत्तेः पूर्वमेकाहाशोचविधायकमेतादृशं वचनं दाहनविषयमिति समृतिरत्ने अभिहितम् ।

नन्वत्राग्निसंस्कारं निषेधति पराद्यारः ( ३।१६ )

" अजातदंता ये बाला ये च गर्भाद्विनिमृताः। न तेषामश्रिसंस्कारो नाशौँचं नोदकक्रिया " ॥ इति। १० मनुरपि ( ५।६७-६९ )--

" ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निद्ध्युर्बोधवा बहिः। अलंकृत्य शुचौ भूमौ अस्थिसंचयनाद्दते॥ 💎 🦈

" नास्य कार्योऽग्निसंस्करो नापि कार्योदकिकया । अरण्ये काष्ठवत् त्यक्तवा क्षपयेश्यहमेव तु ॥ " नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बांधवेरुद्कक्रिया " इति । ऊनद्विवार्षिकं अप्राप्ततृतीयवयसं निद्ध्युः

निसनेयुः । अलंकृत्य शवं प्रक्षाल्य वस्त्रादिभिरलंकृत्य बहिर्गामादस्थिसंचयनादृते अस्थिसमूह-

- १५ वर्जितायां भूमौ । न केवलमूनद्विवार्षिकस्य निखननमेव संस्कारः किंतु त्यागोऽपीत्याह—'अरण्ये काष्ठवत्' इति । त्यागपक्षे ज्यहं क्षपयेत् । ज्यहमाशौचवान्भवेदिति यावत् । त्यागे उदकक्रियाऽपि न कर्तव्येत्यर्थः । याज्ञवल्क्योऽपि ( प्रा. १-२ )—
  - " ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निसनेन्नोदकं ततः । आ श्मशानाद्नुबज्य इतरो ज्ञातिभिर्वृतः ॥

" यमसूक्तं तथा गाथां जपद्भिर्लोकिकामिना । स दम्धव्य उपेतश्चेदाहिताम्न्यावृतार्थवत् "॥ इति । २० ऊने अपरिपूर्णे द्वे वर्षे यस्यासावूनद्विवार्षिकः। प्रेतं निसनेद्धमाववटं सात्वा दक्षिणाशिरसं निक्षिप्य

पांसुलोष्टादिभिः प्रच्छाद्येत् । नोद्कं ततः । न दहेदित्यर्थः । अग्निसंस्कारोद्कक्रिययोः समनियत-त्वेन उदकनिषेधे दाहस्यापि निषेधः । स च प्रेतो घृतेनाभ्यज्य यमगार्था गायद्भिर्निधातव्यः 🕼

" ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं घृताकं निसनेद्धवि । यमगाथां गायमानो यमसूक्तमनुस्मरन् " ॥ इति यमस्मरणात् । ऊनद्विवार्षिकादितरः पूर्णद्विवर्षे यो मृतः असौ स्मञानपर्यतं ज्ञातिभिः सपिंडैः २५ समनोद्कैश्चानुबज्यः अनुगंतव्यः । अस्मादेव वचनादूनद्विवार्षिकस्यानुगमनमनियतमिति गम्यते । अनुगम्य च 'परेयुवांसम्' इत्यादि षड्डचं यमसूक्तं यमगाथां 'योऽस्य कोष्ठच जगत' इति तिस्र; ऋचस्य जपद्भिलौंकिकामिना संस्कृतामिना दुग्धव्यः। उपेतश्चेत्तस्याहितामेरावृता दाहप्रक्रिययां पात्र-योजनादिरहितया स्वगृह्यादिप्रसिद्धया लौकिकाग्रिनैव दग्धव्य इत्यर्थः । कर्मप्रदीपिकायाम्-

" कन्याबालकयोरूर्ध्व त्रयोविंशतिमासतः । उपोषणं तु कर्तव्यं तत्पूर्वं सननं तयोः" ॥ ३० उपोषणं दहनमित्यर्थः । एवं चाग्निसंस्कारस्योनद्विवर्षमरणे निषिद्धत्वात् कथं दहननिबन्धने-मेकाहाबाशौ समिति चेन्न । उक्तपराशरादिवचनानां नियताप्रिसंस्कारनिषेधपरत्वात्। अतः अप्रि-संस्कारोद्कदाननिषेधो नामकरणात्प्रामेव नित्यः । नोर्ध्वम् । यतो निषेधानंतरमेव नामकरणा-इंतजननाद्वा ऊर्ध्वमग्निसंस्कारमुद्रकदानं चानुजानाति मनुः (५-६९)—" जातदंतस्य वा कुर्यानाम्नि वाऽपि कृते सति " इति।

**१ स्व-नापिकार्योदकति।स**्व कुरियानी १९८८ १९८८ । १९८८ । १९८८ १९८८ १९८४ १६५८ तहा हुन्।

## लोकाक्षिरपीति--

"तूष्णीमेवोद्कं कुर्यात्ष्णीं संस्कारमेव च। सर्वेषां कृतचौठानामन्यत्रापीच्छया द्वयम्"॥ इति।
"चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः। प्रथमाञ्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्"॥ (२।३५) इति
मन्वादिविहितकाठे कृतचौठस्य सर्वस्य मरणे नियमेनाग्न्युद्कदानं तूष्णीं कार्यम्। अन्यत्रापि
नामकरणादूर्ध्वमकृतचोठेपीच्छया प्रेताभ्युद्यकामनया द्वयमग्न्युद्कात्मकं तूष्णीं कार्यं न नियमे- ५
नेति चंद्रिकावे व्याख्यातम्। अन्ये तु प्रथमेऽब्दे कृतचूडस्योनद्विवार्षिकस्य मृतस्यामिदानमुद्दक्दानं च तूष्णीममंत्रकं कुर्यात्। अन्यत्रापि तृतीयाद्विवर्षेऽप्यकृतचूडेच्छ्या द्वयं तूष्णीं
कुर्योदित्याचक्षते। एवं च त्रिवर्षदिकृतचौठस्य एकर्चविधिना संस्कारः। स च वश्यते। अजातदंतस्यापि चूडाकरणे त्रिरात्राशौचमाह पराहारः—

"जातदंतेऽनुजाते वा कृतचूडे च संस्थिते । अग्निसंस्करणे तेषां त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्"॥ इति १० जाता दंता यस्यासौ दंतजातः । अनुजातः अनुत्पन्नदंत इत्यर्थः । षदित्रंशन्मते—
" यद्यप्यजातदंतः स्यात्कृतचूडस्तु संस्थितः । तथापि दाहयेदेनं च्यहं चाशौचिमिष्यते "॥
प्रथमसंवत्सरचूडाभिप्रायेण काश्यपोऽपि—" बालानामदंतजातानां त्रिरात्रम् " इति ।
अंगिराः—

"विष्रे न्यूने त्रिभिर्वर्षेर्मृते शुद्धिस्तु नैशिकी । निर्वृत्तचूडके तस्मिन् त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते"॥ इति । १५ विसिष्ठः (४।२४) " ऊनद्विवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सिपंडानां त्रिरात्रम् " इति । षडशितौ— "द्वितीये प्रथमे वाऽब्दे चौलं यदि कृतं तदा । चौलप्रभृति सर्वेषां गोत्रिणां त्रिदिनं मतम्"॥ इति ।

## माधवीये-

"अनतीतिद्विवर्षस्तु प्रेतो यत्रापि द्द्यते । आशौचं ब्राह्मणानां तु त्रिरात्रं तत्र विद्यते "॥ चंद्रिकायाम्—" अनतीतिद्विवर्षस्तु प्रेतो यत्रापि द्द्यते । अतिमोहाभिभूतैस्तु देशसाधनमाचरन्॥ २० "आशौचं ब्राह्मणानां तु त्रिरात्रं तत्र विद्यते"॥ देशसाधनमाचरन् स्वदेशाचारमाचरिद्धिरित्यर्थः । विभक्तिञ्यत्ययः । मोहः स्नेहः । जातदंतस्याकृतचूडस्य दाहपक्षे अंगिरसाऽपि विशेषो दर्शितः—

" यद्यप्यकृतचूडो वे जातदंतस्तु संस्थितः । दाहियत्वा तथाप्येनमाशोचं ज्यहमाचरेत्"॥ विसिष्ठोऽपि (४।३४)—" ऊनिद्वर्षगर्भपतने सिपंडानां त्रिरात्रमाशोचं सद्यःशोचिमिति गौतमः" इति । अग्निसंस्कारे सद्यःशोचमिति व

खननप्रभृत्याशीचम् । मृतस्य शिशोः यदा दिनान्तरे खननं दाहः त्यागो वा क्रियते तदा मृताहाथेव सथोहरूच्यहकल्पना खननादिसंस्कारोत्तरकाळं वेति संदेहे निर्णय उक्तः संग्रहे—
"मृतस्य तु यदा दाहरूत्यागो वा खननं शिशोः । तदा तिह्वसाथेव सथोहरूप्यहकल्पना "॥ इति । 
पतच खनित्वा शनकैर्भूमो अरण्ये काष्टवत्त्यक्त्वा दाहियत्वा तथाप्येनमिति लोकाक्षिमन्वंगिरसां 
वचनैः त्वाप्रत्ययेन खननायनंतरमेव सथःशौचादिविधानाद्वगम्यते ।
इदं खननदिवसायाशौचं उपनयनपर्यतं बालमरणे वेदितव्यमित्येके । अन्ये तु—चौलात्पूर्व
कालसंस्कारिवषयं तत्रैव त्वाप्रत्ययश्रवणादित्याहुः ।

ननु दिनांतरे बालसंस्कारे पूर्वेद्युराशौचाभावे कर्मानुष्ठानप्रसंगः इति चेन्मैवम् । " सूतकं तु प्रवक्ष्यामि मृतिजन्मनिमित्तकम् " इति आशौचस्य मरणोत्पत्तिशिष्टत्वादेवं च मरणाद्याशौचस्य सत्त्वेऽपि सननायुत्तरकालमेव सद्यःशौचायनुष्ठानमिति न विरोधः । 'सात्वा सद्यः शुचिर्भवेत्' इति ३५ ६५

समानकर्तृत्वस्मरणात् । खननसंस्कारकर्तुः पितृश्रातृव्यतिरिक्तज्ञातेर्मातुळादेरि सद्यःशौन्तमेव । अग्निसंस्कारे त्यागेऽपि कर्तुः पितृश्रातृज्ञात्यादेस्तत्तदाशौन्तमेव । ग्रेतिक्रेयाकरणे असिपंड्स्य सद्यः-शुद्धः । अत्र सर्वत्र सूत्रके दशाहात्परं बाळमृतौ पित्रोश्रीतृणां च सद्य दशाहमधं भवति । "बाळे मृते सिपंडानां सद्यःशौचं विधीयते । दशाहेनैव दंपत्योः सोदराणां तथैव च "॥ इति ५ व्याञ्चपादस्मरणात् । अत्र सोदरशब्दोऽसोदरस्याप्युपळक्षकः । तथा पेंग्रुखो—"गर्भस्थे प्रेते मातुरेव स्यादाशौचं जात उभयोः । कृते नाम्नि सोदराणां भिन्नोदराणामप्येवस् " इति । अखंडादशे च—"ज्ञातीनां स्नानमेव बाळमरणे मातापितृसोदरिभन्नोदराणामपि दशाहमधं भवति " इति । दशकेऽपि—"ज्ञातमरणे पित्रोदशाहं सद्य श्रातुर्दशाहं परम् " । इति तब्याख्याने विशेषः । श्राताऽत्र सोदरः । स एव मुख्यः । तस्य नामकरणात्यां बाळमृतौ दशाहमधं १० भवतीति । बृहस्पतिस्तु—

" जातमात्रे मृते चापि दशाहात्मितरो शुची । कृते नाम्नि सनाभीनां दशरात्रमधं भवेत्॥ " भिन्नोदराणां श्रातृणां जातदंते मृते त्वधम् । दशाहं कृतचौठे तु दत्तादीनां निधीयते"॥ इति । याज्ञवल्क्यः ( प्रा. ३८ )—

" त्रिरात्रं द्शरात्रं वा शावमाशौचमुच्यते । ऊनद्दिवर्ष उभयोः सूतकं मातुरेव हि " ॥ इति । १५ ऊनद्विवर्षे संस्थिते उभयोरेव मातापित्रोर्दशाहमाशौचं न सर्वेषां सर्पिडानाम् । तेषां तु "आ दंतजन्मनः सद्यः" इत्युक्ताशौचिमत्यर्थः । स्मृत्यंतरे—

" कृतचोडस्य विष्रस्य आ त्रिवर्षोपनायनात् । आशोचं तु त्रिसत्रं स्यात्पित्रोध्येव तु सर्वद्रा " ॥ सर्वदेति यावदृशाहभित्यर्थः । केचिन्तु—

"बाले मृते सिपंडानां सद्यःशौचं विधीयते । दशहेनैव दंपत्योः सोदराणां तथेव च "॥ इति २० ट्याम्रवचनं नाभिच्छेदनाद्धं मृतबालविषयम् । सूतकानंतरमृतस्य बालस्य मातृपितृसोदराणां विरात्रमाशौचमिति वदन्ति । यथा विज्ञानेश्वरः—" यतु काइयपवचनम्—" बालानाम-दंतजातानां विरात्रेण शुद्धः" इति तन्मातापितृविषयम् । "बैजिकादपि संबंधादनुरुंध्याद्घं व्यहम्" इति जनकोपाधिकतया विरावस्मरणात्" इति । आश्वलायनोऽपि—"औं दंतजाते च" इति । विरात्रमित्यनुवर्तते चंद्रिकायाम् ॥ यतु पैठिनसिनोक्तम् "अकृतचूडानां विरावम् " इति । विनातापितृविषयम् । " उनदिवर्षे प्रेते मातापित्रोरेव नेतरेषाम् " इति स्मरणात् । अस्यायमर्थः जनदिवर्षे प्रेते मातापित्रोरेव विरात्रमाशौचम् । नेतरेषां सपिंडानां तेषामेकरावा-मिधानादिति । स्मृतिरस्नेऽपि—"बालानामदंतजातानां विरात्रेण शुद्धिः" इति कात्यायनवचनं मातापितृविषयम् । अत एव मनुः ( पाद्द २ )—

" बैजिकादिमसंबंधादमुरुन्ध्याद्यं त्र्यहम् " इति ॥ षडशीतौ—

३० "यत्रोपनयनात्पूर्व पुत्रं ग्रेतत्वमृच्छति । आश्चौचं त्रिद्रिनं तत्र मातापित्रोः समं तदा "॥
स्मृत्यर्थसारेऽपि—

" अनुपनीतमरणे मातापित्रोर्दशाहमाशौचपक्षो न दर्रंयते" इति । अत्र यथास्त्रदेशान्तारं व्यवस्था । अनुपनीतमरणाशौचम् । अनुपनीतमरणाशौचे त्रिभागादूर्व्व स्पर्शमाह देवळः—

"स्काशीचकालादिसेयं स्पर्शनं तु त्रिभागशः। शृद्धविद्शनविप्राणां यथाशास्तं प्रचोदितम्"॥ इति ।

एतच्चानुष्नीतप्रयाणिनिमत्तकांताशौंचे वेदितव्यमिति विज्ञानेश्वरेणोक्तम् (ए. १७३ पं. २०) । स्मृत्यर्थसारेऽपि "अनुपनीतमरणाशौंचे वर्णाः स्वाशौचकाले त्रिमामाद्रध्वं स्ट्रस्यः । अनुपनीतमरणश्चतावतीताशौंचं नास्ति । स्नानमेव । अनुपनीतमरणे समानोदकानामाशौंचं नास्ति । इदं वयःप्रयुक्ताशौंचं सर्ववर्णसमम् " इति । तथा चांगिराः—

" अविशेषेण वर्णानामर्वाक् संसारकर्मणः । त्रिरात्रं तु भवेच्छुद्धिः कन्यास्वह्नो विधीयते " ॥ व्याम्रोऽपि—" तुल्यं वयसि सर्वेषाम् " इति । वयसि षण्मासादिरूपे यत् सद्यःशौचादिविहितं तत्सर्वेषां बाह्मणादिवर्णानां तुल्यमविश्चिष्टमित्यर्थः । अत्र विज्ञानेश्वरः (ए. १८२ पं. १२)—

"यथा पिंडोदकदानविधिः सर्ववर्णसाधारणः यथा बालसमानोदकशौचविधिः "अंतरा-जन्ममरण ' इति सन्निपाताशौचविधिश्च यद्वच्च "गर्भस्रावे मासतुल्या " इति स्नावाशौचविधिः " प्रोषिते कालशेषः स्यादशेषे ज्यहमेव तु " इति विदेशस्थाशौचविधिश्च सर्ववर्णसाधारणः १ श् तथा वयोवस्थानिमित्तमध्याशौचं साधारणमेव भवितुमर्हति । अत एव

"क्षत्रे षद्भिः कृते चौठे वैश्ये नवभिष्ण्यते । ऊर्ध्व त्रिवर्षाच्छूद्रे तु द्वादशाहो विधीयते "॥ तथा "यत्र त्रिरात्रं विप्राणामाशौचं संप्रदृश्यते । तत्र शूद्रे द्वादर्शाहं षण्णव क्षत्रवैश्ययोः "॥ इति ऋष्यश्रृंगादिवचनानि विगीतबुध्धा अनादियमाणैधीरेश्वरविश्वरूपमेधातिथिप्रभृतिराचार्थैन रयमेव साधारणपक्षोंऽगीकृतः "। इति ।

नामकरणादिनिबन्धनाशौचक्रमः। एतच्च बालमरणाशौचं नामकरणादिसंस्कारिनबंधनं कालिनबंधनं च संस्कारावलंबेन कालावलंबेन च सबःशौचादिस्मरणात्। उक्तं च संग्रहे—
" कृते नामादिसंस्कारे प्राप्तकालेऽपि चाकुते। स्वकाले संस्कृते प्रेते यथा तद्दिद्हाप्यधम्"॥ इति ।
"दशम्यामुत्थितायां स्नातायां पुत्रस्य नाम द्धाति। जन्मनोऽधि षष्ठे मासि जन्मनोऽधि तृतीये वर्षे
चौलं गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत" इत्यादि स्वस्वगृद्धोक्तकालेषु नामकरणान्नप्राशनचौलोपनयनेषु २० कृतेषु दशम्यां नामकरणां षष्ठेऽन्नप्राशनं जातेषु दंतेषु वा ॥

• "चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः। प्रथमेऽब्दे तृतीये वा वर्त्तव्यं श्रुतिचादनात् "॥ पंचमे वा वतक्षमे इत्यादिवैकल्पिकवचनानुरोधेन स्वगृद्योक्तकालात्पूर्वमेव नामादिषु कृतेषु च स्वगृद्धप्राप्तकाले देवान्नामादिसंस्कारे अकृते च सति स्वकाले स्वगृद्धाविहितकाले एकादशाहादौँ नामादिभिः संस्कृते बाले प्रेते यथा ज्ञातीनामघं भवति तथैव स्वकालात्पूर्वकालकृतसंस्कारे प्राप्तकाला- २५ कृतसंस्कारे च बाले मृतेऽपि ज्ञातीनामघमित्यर्थः।

खननादिसंस्कारव्यवस्था । अभ्यं व्यवस्था—नामकरणातपूर्व शिशुमरणे निसननमेव नानुगमनाम्न्युदकदानादि । इत्तीनां सचैठरनानाच्छादिः । तत उर्ध्व दंतजननातपूर्व मरणे निसननं तूष्णीं दहने वा सननपक्षे सद्यःशुद्धिः । दहनपक्षे उदकदानादितूष्णीं पित्रा दर्भवर्जं कार्यस् । "अग्निना संस्कृतस्योक्ता पिंडदानोदकित्रया" इति वचनात् । 'अकृतचौठाय दर्भमंत्रवर्जम्' इत्यखंडादर्श- ३० वचनाच । अनुगमनं कृताकृतं सिपंडानामेकाहः दहनं च शवं संस्नाप्याठंकृत्य ज्येष्ठपूर्वं समझानं नीत्वा ठोकिकामिना तूष्णीं कुर्यात् ।

लौकिकेष्वनादेयासयः । स च चंडालायप्रिव्यतिरिक्तो ग्राह्यः

" चंडालाग्रिस्मेध्याग्रिः स्तिकाग्निश्च कर्हिचित्। पतिताग्निश्चिताग्निश्च न शिष्टणहणोचितः"॥इति देवलस्मरणात् । अजातदंतस्य चूडाकरणे दहनं त्रिरात्राशौचं च तूष्णीमुदकदानादि। ३५ दंतजननात्षष्ठमासाद्वा परं मृतस्य लननं दाहस्त्यागो वा संस्कारः। लननं तु शवं प्रक्षाल्य गोघृते-नाभ्यज्यालंकृत्य गामाद्विहः इमशानादन्यत्र नीत्वा अस्थिरहितशुद्धभूम्यामवटं कृत्वा यमगाथां यमसूक्तं च जपद्भिः प्रणवेन कार्यम्

- " शुचौ देशेऽवटं सात्वा दभैंः प्रच्छाय सर्वशः। घृताभ्यकं मृतं तत्र प्रणवेन विनिक्षिपेत्॥ ५ "मृतजाते तु निसनेद्भूमौ प्रणववर्जितम्" इति स्मरणात् । अत्रानुगमनं कृताकृतं नोदकदानादि । अत्रैकरात्रमाशौचम् । दाहश्च ठौकिकामिना तूष्णीं कार्यः । उदकं पिंडदानं च दिनत्रयं दर्भवर्ज्यं तूष्णीं कार्यम् । त्यागपक्षे पूर्ववद्छंकृत्य ग्रामाद्वहिः शुद्धदेशे अरण्यादौ त्यक्त्वा स्नातव्यं नात्रो-दकदानादि । " नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवेरुद्किया " इति त्यागे सनने च तिन्निषेधात् । अत्र दाहे त्यागे च दिनत्रयमाशौचम् । जातदंतस्याकृतच्छस्य मरणे तष्णीं दाह एव संस्कारः।
- अत्र दाहे त्यागे च दिनत्रयमाशोचम् । जातदंतस्याकृतचूडस्य मरणे तूष्णीं दाह एव संस्कारः। १० तूष्णीमेव त्रिरात्रमुद्कं पिंडदानम् । " पितुस्त्रिरात्रमाशोचं सपिंडाना आचौठात्स्वननसंस्कार एव शिष्टाचारानुगुणः । चौठात् त्रिवर्षाद्वा परं पंचमवर्षपर्यतं कृतचौठस्याकृतचौठस्य वा मरणे यमगाथां यमसूक्तं च जपद्भिस्तूष्णीमिमसंस्कारः कार्यः । ठौकिक एव तुषामिरत्र माह्यः । "ब्रह्मचारी कपाठामिस्तुषामिर्बाठकन्ययोः" इति स्मरणात् । ज्ञातिभिरनुगमनं कार्यम् । नात्र घृतप्राज्ञनामि-स्पर्शोदीतरेषामपि ।
- १५ " अनूचानं कतुश्रेष्ठमनुपेतमनायकम् । अनुगम्य विनाज्याम्री द्विजः स्नानेन शुध्यति " ॥ इति स्मरणात् —कृतचूडस्याकृतचूडस्य वा तृतीयवर्षे ज्ञातिभिरण्युद्कं दातव्यम्। "उद्कदानं सपिण्डैः कृतजटस्य " इति (१४।३१) गौतमस्मरणात् —चतुर्थवर्षमारम्य कृतचौठस्याकृतचौठस्य वा ज्ञातिभिर्मत्रवर्ज्यं ज्यहमुद्कं दातव्यं द्र्भमंत्रवर्जनं पिंडं च द्यात् ।
- " उद्कं पिंडदानं च ज्यहं स्यानु त्रिवर्षतः । दशाहं पिंडदानं स्यादृष्टमाब्दात्परं स्मृतम् ॥ २० "प्रेतपिंडं बहिर्देद्यादृर्भमंत्रं विवर्जितम् " ॥ इति स्मरणात्—" पंचमवर्षमारभ्यास्थिसंचयनं अमन्त्रकं कार्यम् । " दाहाद्येवोदकं पिण्डं पञ्चमाद्स्थिसंचयः " इति स्मृतेः ।
  - " मृतं दग्ध्वा त्रिरात्रेण त्रिवर्षादुद्कं बित्रम् । पञ्चमाद्यस्थिचयनं श्रान्द्वं कुर्याच्चतुर्दिनम् " ॥ इति कात्यायनस्मृतेश्च । गौतमस्य विशेषमाह—
- " पंचमाद्वत्सरादवीक् मृतयोबीलकन्ययोः । अस्थिसंचयनं तूष्णीं कुर्यादित्याह गौतमः " । इति । २५ पंचमवर्षपर्यतममंत्रक एवाग्निसंस्कारः ।
  - " तूष्णीमथोदकं कुर्यात्त्र्णीं संस्कारमेव च । सर्वेषां कृतचूडानामन्यत्रापीच्छया द्वयम् " ॥ इति छोकाक्षिस्मरणात् । षष्ठवर्षमारम्य उपनयनपर्यतमेकचीविधिना संस्कृत्य तिलोदकपिंडदाननव- श्राद्धषोडशश्राद्धानि मंत्रवर्ज्यं तंत्रत एव कुर्यात् । उपनयनात्पितृमेधविधिना संस्कृत्य मंत्र- वत्कुर्यात् । अष्टमात्परं शांतिकर्म च कुर्यात् ।
- ३० " अष्टमात्परमेवास्य दृषतस्थापनपूर्वकम् । उद्कं पिंडदानं च कुर्यात्रोतस्य शान्तये ॥
  - " दर्भस्तंबे ततः पूर्व सर्व कर्म समाचरेत् । त्रिवर्षांदुदकं पिंढं श्राद्धं तं पंचमात्परम्॥ " अष्टमात्सकृष्ठं ग्राह्यं सपिंडीकरणं विना ॥
  - " सप्तमात् द्वादशादुर्ध्व गृहस्थबह्मचारिणोः । सपिंडीकरणं कूर्याच प्रागिति यमोदितम् ॥
  - " त्रिवत्सरात्परं नग्रच्छादनश्राद्धमाचरेत् । अष्टमाद्वत्सरादूर्ध्व नवश्राद्धानि षोडश् ॥
- ३५ " मृतं दग्ध्वा त्रिरात्रेण त्रिवर्षादुद्कं बलिस् । अब्दादेवाष्टमादूर्ध्वमेकोहि्षानि षोढशः॥

" सप्तमाद्वत्सरादर्वाग्मृतयोर्जालकन्ययोः । पिंडोदकं त्रिरात्रेण ह्येकरात्रेण संकटे ॥

" त्रीन् पिंडान्प्रथमे दद्यात् द्वितीये चतुरस्तथा । त्रींस्तु दद्यात्तृतीयेऽन्हि बाळानां पिंडकल्पना ॥

" शिशोस्त्रिवत्सराद्रध्वीमदकं पंचसप्ततिः । त्रिवर्षादुदकं पिंडं सर्वेषां तर्पणं भवेत् ॥

" त्रिरात्रं पिंडदशकं त्रिंशदृयात्तिलोदकम् । आदितस्त्रिदिने कार्यं बालानां श्रुद्वरीयसी ॥

" द्वादशाद्वत्सरादर्वाक्पोगंडमरणे सति । सपिंडीकरणं न स्यादेकोद्दिष्टादि कारयेत् "॥

इत्यादीनि वचनानि द्रष्टव्यानि । पौगंडः पंचमवर्षाधिको बालः । अत्र विशेषमाहा**पस्तंबः**-

" अनुपेतान्कन्याश्च पुनर्दहनमंत्रेणैव दहेयुः" इति । पूर्णिद्विवर्षमारभ्य उपनयनपर्यतं बालमरणे

एकचीविधना संस्कुर्युरित्यर्थः । संचयनेऽपि विशेषमाह स एव-" तृतीयेऽन्हि नवं कुंभमादाय दहनं वजेत्। जलेन पयसा चैव संप्रोक्ष्यास्थीन्यमंत्रतः॥

" तानि कुंभे समोऽप्याथ पयसा प्रयेद्घटम् । 'इदं त' इति मंत्रेण घटं कुर्यात्सुरक्षितम्" ॥ इति । १० 'इदं त एकम' इत्येकर्चा । मंजयीमपि-

" त्रिवर्षादि दहेदेनमेकर्चावतबंधनात् । 'अस्मात्त्वम्' इति मंत्रेण स्नात्वा दयाज्जठाञ्जलिम् " ॥

शौनकोऽपि-" एकर्चविधिना कुर्याद्भगवांच्छोनकोऽबवीत् । अस्मात्त्वमिति मंत्रेण सर्वमंत्रो न विद्यते "॥

स्मृत्यंतरेऽपि--" त्रयोविंशातिमासातु मृतयोबीलकन्ययोः । एकची दहनं त्वस्थिपंचमात्परमवतात् ॥

" तुषाभिना दहेत्प्रेतमस्मान्त्वमितिमंत्रतः । कुर्यात्संचयनं त्वस्थि चैकचीवतबन्धनात्" ॥

अन्यत्रापि-" पुंसां व्रतिविधेः पूर्व दानात्पूर्व स्त्रिया अपि । अज्ञातगोत्रनाम्नां च पौगंडानां व्रतात्परम् ॥

"राष्ट्रशोभे च सर्वेषां पुनर्दाहनिवृत्तये । एकचीविधसंस्कारं भगवांच्छीनकोऽब्रवीत् "॥ इति । २०

बोधायनोऽपि—" बालान् मृतान्द्वित्रवर्षायतीतान्यज्ञोपवीतस्य विधेः पुरस्तात् ॥ " अमंत्रकं चौलविधिं विधाय मंत्रेण संस्कारविधिः प्रद्यात् " ॥ इति ।

चौलप्रभृत्यपनयनपर्यतं सपिंडानामाशौचं त्रिरात्रम् ।

" द्विजन्मनामयं कालस्त्रयाणां तु षडाब्दिकः । आशीचं ज्यहमेव स्यात्स्वजात्युक्तमतः परम्" ॥ इति स्मरणात् । नामकरणप्रभृत्युपनयनपर्यतं बालमरणे मातापित्रोधीतूणां च दशाहमाशौचम् । २५ त्रिरात्रं वा देशाचारानुसारेण द्रष्टव्यम् । दशाहाशौचपक्षे अष्टमादिदिनत्रये पिंडोदकसमापनम् ।

" कन्याबालकुमारेभ्यरूज्यहं पिंडोदकक्रियाः । कुर्यादशाहमाशौचं वर्तते नात्र संशयः ॥

"कन्याबालकुमाराणामष्टमादिदिनत्रये । पिंडोदके च निर्वर्त्य द्वादशे बलिमाचरेत्"॥ इति स्मरणात्। बिंगं नारायणं बिलम्।

"तथा बारुस्य कन्यायाः षंढस्य पतितस्य च। नारायणबिहः कार्यो ह्यन्येषां मोक्षकांक्षिणाम् "॥ इति ३० व्यासस्मृतेः । अयं च नारायणबलिश्वतुर्थवर्षमारम्य कर्तव्यः । यदाह बोधायनः-"त्रिवर्षासुद्कं

पिंडं चत्यौबदकं बलिम् " इति ।

यत्त गौतमवचनं-- "मृतं वृश्ध्वा त्रिरात्रेण त्रिवर्षाबुदकं बलिस् " इति अत्र बलिशब्देन पिंड-बलिरुच्यते । अन्ये तु बालमरणे सर्वत्र नारायणबल्जिमाचरंति । ' मृतं दुर्ध्वा त्रिरात्रेण ' इति

दाहसमनंतरं यत् त्रिरात्रेण समापनमुक्तं तत्पिवृश्रावृज्यतिरिक्तसंस्कर्वृज्ञातिविषयम् । पिवृश्रातृणां दशाहमाशौचिनामप्टमादिदिनत्रयेण समापनस्योक्तवात् ।

- " दाहियत्वा तथाप्येनमाशीचं ज्यहमाचरेत् । त्रिरात्रमावतादेशाद्दाहादिज्यहमाशीचम् " इत्या-द्यंगिरोयाज्ञवल्क्यादिवचनैर्ज्ञातीनां त्रिरात्राशौचिवानात्। यावदाशौचं प्रेतस्योदकं पिंडं च द्युः।
- ५ " पूर्वाह्ने वाऽपराह्ने वा तोयमाशौचगामिभिः। संस्कर्त्रैव बलिर्देयः स हि प्रेतस्य बांधवः "॥ इति विष्णुसंवर्त्तादिभिः यावदाशौचं पिंडोद्कविधानात् । दाहकर्तुर्ज्ञातिस्त्रिरात्रेण समापनं दाहादि-त्रिरात्रमेवाशौचम् । यत्तु केश्चिदुक्तम्
- " दशाहं सोद्कज्ञात्योः त्रिरात्रं योनिबंधुषु । विजातिषु शवोक्तं स्यात्रेतनिर्हरणे कृते "॥ इत्यत्र प्रेतनिर्हरणाभावेऽपि पिंडदानां दशाहसिद्धेः पुनरपि ज्ञातिग्रहणमनुपनीतनिर्हरणे दशाह-१० सिध्चर्थमिति न तत्र **संग्रहकार**वचने प्रमाणमस्ति । यदपि तेन प्रमाणमुपन्यस्तं मनुवचनम् ( ५।६३ )---
  - " रजन्याऽन्हैव चैकेन त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः । शवस्पर्शे विशुध्यंति न्यहात्तृद्कदायिनः" ॥ इति ् नात्रानुपनीताशौचं प्रकृतम् । किंतर्हि ( ५।५९ )—
- " दशाहं शावमाशीचं सपिंडेषु विधीयते । अविकृ संचयनाद्स्थां ज्याहमेकाहमेव वा " ॥ इति <sup>94</sup> गुणाशीचमेव प्रकृतम्। मानवे च विवरणे श्लोकदुँयं च व्याख्यातम्—"द्शाहं निर्गूणेऽप्यसपिंडेषु
  - अस्थामा संचयनाच्च इति चतुरहोपलक्षणम् । 'चतुर्थेऽन्हि संचयनम् ' इति वचनात् । चतुरहं गुणवत्सु इत्यर्थः । त्र्यहं गुणवत्तरेषु एकाहं गुणवत्तमेषु 'रजन्याऽन्हेव चैकेन' इत्यहोरात्रस्य निर्देशः। ' त्रिरात्रेरेव च त्रिभिः ' इति नवरात्रस्य दशभिरहोरात्रेरिति यावत् । शवस्य स्पर्शश्चेत गुणवत्तमा अपि सपिंडा दुशाहेन शुध्यंति । उद्कदायिनः समानोद्कास्त्रिरात्रेण शुध्यंति इत्यर्थं" इति।
- २० एवं चानुपनीतदाहे कर्तुर्ज्ञातिस्त्रिरात्रमाशौचम् । असिपंडस्य तु उदकपिंडादिप्रेतिक्रियाया अकरणे सयःशुद्धिः। "असिपंडिद्विजं प्रेतं विप्रो निर्हत्य बंधुवत्। अनद्नन्नमन्हैव न च तस्मिन्गृहे वसेत्"।।इति प्रेतगृहवासतदन्त्रभोजनाभावे उपनीतासपिंडनिर्हारेऽपि मनुना दिनमात्रविधानात् (५।१०१-२) । इत्यनुपनीतमरणाशौचम् ॥

# अथ कन्यामरणाशौचम् । तत्रापस्तंबः-

- २५ "अचुडायां तु कन्यायां सद्यःशौचं विधीयते । एकाहं चुडितायां तु दत्तायां व्यहमिष्यते"॥ इति । मरीचि:--" चूडायाः करणे सद्यःशौचं प्राक् दानादेकाहं दत्तानां प्राक्परिणयात ज्यहम्"॥ इति । व्यासोऽपि-
  - " आजन्मनस्तु चौलांतं कन्या यदि विपद्यते । सद्यःशौचं भवेत्तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः ॥
  - " ततो वाग्दानपर्यंतं यावदेकाहमेव हि । ततःपरं प्रवृत्तायां त्रिरात्रमिति निश्चयः॥ " वाक्प्रदाने कृते त्वत्र ज्ञेयं चोभयतस्त्रयहम् । पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तरेव हि ॥
    - " स्यात्स्वजात्युक्तमाशौचं सतके मृतके तथा "॥ इति । ततो वाग्दानपर्यंतमित्यादेरर्थ-श्रांद्रिकायामुक्तः-"ततः तस्माच्चीलाद्दाग्दानपर्यतं कन्याविपत्ती यावदेकाहं अहोरात्रं यावतावदाः भीचम् । ततः परं वाग्दानादूर्ध्व विवाहोत्कर्षविषये वाग्दत्तावस्थयैव प्रवृद्धायां अधिकवयस्यपि

१ स्तर्भ-स्पृशी । २ क्ष-त्रिगुणा । ३ क-त्रय ।

त्रिरात्रमेवेति निश्चयः । वाग्दाने कृते विवाहे चाकृते यत्र कन्या विषयते तत्र उभयतः पक्षत्रयस्य दिनत्रयं ततो विवाहादूर्ध्वं दत्तानां सम्यक्प्रतिपादितानां मरणे अपत्यजनने वा केवलं भर्तृपक्षस्य स्वजात्युक्तं दशाहमाशौचं स्यात् । विवाहोत्कर्षवच्चूडाकरणवाग्दानयोक्तकर्षे आ चौलात्सद्यः आ वाग्दानादेकाहमेवेति निश्चयः न्यायसाम्यादिति ।

अन्ये तु—चौलस्य कालोपलक्षणत्वादप्राप्ततृतीयवर्षायाः कन्याया मरणे सद्राशीचम् । ५ तृतीयवर्षमारभ्य कृतचूडाया् अकृतचूडाया वा मरणे आ वाग्दानादेकाहम् । अकृतेऽपि वाग्दाने गर्भाष्टमाब्दात्प्रागेकाहम् । ततोऽप्यकृते दाने अष्टमवर्षप्रभृति कन्यासिपंडानां त्रिरात्रमाशीचं भवति । दानशब्दस्य कालोपलक्षणत्वात् । 'अष्टवर्षा भवेद्गीरी '।

"गौरीं वा वरयेत्कन्यां ब्रष्टवर्षोष्टवर्षा वा । विवाहस्त्वष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते "॥ इत्यादिवचनैः प्रदानं प्रत्यष्टमवर्षस्येव मुख्यकालत्वावगमात् । यद्यप्यत्र दानमुपलक्षणं तथापि साक्षात् १० दानक्रियायां निर्वृत्तायामेव वरपक्षस्येतद्वं भवति । अन्यथा वरपक्षस्यासंभवात् । अतोऽष्टमवर्ष-प्रभृत्यकृते दाने पितृपक्षस्य कन्यासिपंडस्य त्रिरात्राशौचिमत्याहुः ।

त्रिरात्रमित्यस्य दृष्टे रजस्यपवादमाह शंखः-

"पितृवेश्मिन या नारी रजः पश्यत्यसंस्कृता । तस्यां मृतायां नाशौचं कदााचिद्पि शाम्यति "॥ इति स्वजात्युक्तद्शाहादिकालादर्वाक् कदााचिद्पि न शाम्यतीत्यर्थः । वाग्दत्ताया रजोद्शीन पितृवेश्मिन १५ या नारी रजः पश्यतीत्यादिवचनोक्तं दृष्टव्यमिति चंद्रिकायामुक्तम् । संग्रहे—

"आ चौलात्सय आ दानान्निशोर्ध्व त्वा विवाहतः । ज्यहं कन्यामृतौ जातिष्वधं पूर्णमृत् द्ववेत् ॥ "त्रिरात्रं वरतद्ज्ञात्योर्दत्तानृद्धामृतावधम् । पूर्णं आतुश्च पित्रोश्च कन्याबालमृतौ सदा"॥ इति । स्मृत्यर्श्वेसारे—"कन्यामरणे त्रिपुरुषविषयज्ञातीनामाचौलकरणादा चौलकालाद्धा स्नानेन शुद्धिः । स्त्रीषु सार्पिंड्यं त्रिपुरुषमेव । अप्रतासु ततो वाग्दानाद्वीगेकाहमाशौचं ततो विवाहाद्वीकप्रति- २० पक्षेऽपि त्रिपुरुषपर्यत त्रिरात्रं माग्दानाभावे विवाहनिश्चयावधिरित्यके " इति । स्मृत्यंतरे च—

- "दत्ताऽनृदा च कन्या या संस्कार्या भर्तृगोत्रतः। उभयोर्वशयोश्चेव त्रिरात्रमधिमध्यते " ॥
 वास्पिर्व वाचा दत्ता अनूदा च या कन्या तस्या मृतौ वंशद्वयस्य त्रिरात्राशौचमित्यर्थः ।
 तथा मरीचिः—

" वास्पूर्व प्रदत्ता या या नैव प्रतिपादिता। असंस्कृता सा विज्ञेया त्रिरात्रमुभयोः समम् "॥ इति। ২५ मनुः—( ৭।৩१ )

" स्त्रीणामसंस्कृतानां तु ज्यहाच्छुध्यंति बांधवाः । यथोक्तेनैव कल्पेन शुध्यंति च सनाभयः"॥ इति । बांधवा वरसर्पिंडाःपितृपक्षीयाश्चिपुरुषपर्यताः कन्यासपिंडाश्च त्रिरात्रेण शुध्यंति । सनाभयः सोद्राः । ते मातापित्रीरप्युपठक्षणार्थाः । अतो मातापितृसोद्रास्तु यथोक्तेन कांठेन शुध्यंतीत्यर्थः ।

"कन्याबालकुमारेभ्यस्त्रचर्हं पिँडोदकियाः। कुर्याद्शाहमाशौचं वर्तते नात्र संशयः"॥ इति स्मृतेः। ३० पितृश्रातृणां कन्यामृतौ दशाहमाशौचिमित्याहुः। अपरे तु—

" त्रताप्रतासु योषित्सु संस्कृतासंस्कृतासु च । मातापित्रोश्चिरात्रं स्यादितरेषां यथाविधि " ॥ इति । कार्ष्णीजिनिस्मरणात् ॥

"अप्रतामी मृतायां तु कन्यायां च जिराजकम्। आशीचं बांधवानां तु पित्रादीनां प्रकीर्तितम् "॥ इति मार्किडेसम्मरणाच जिराजकित्याहुः । यथादेशाचारमञ व्यवस्था ।

कन्यायाः सननादिसंस्कारो बालवदेव द्रष्टव्यः । उद्कादिकमपि तद्वदेव । अत्र गौतमः (१४।२१-२२)—"उद्कदानं सिपंडैः कृतचूडस्य । तत्स्त्रीणां चैके प्रतानाम् " इति । अस्यार्थः तदुद्कदानं स्त्रीणां कृतचौलानां च कर्तव्यम् । एके मन्यन्ते प्रतानामेव स्त्रीणामुद्कदानं भर्तृपक्षे अप्रतानां तु नैवोदकदानमिति ।

५ बोधायनोऽपि--

" अप्रतासु च कन्यासु प्रतास्वेकेह कुर्वते । लोकसंग्रहणार्थ हि तदमंत्राः स्त्रियो मताः " ॥ इति । **ऊनद्विवर्षाया ऊढायाः संस्कारक्रमः** । खननादिविकल्पोऽनुढाविषय एव । ऊढास वृतीयवर्षा-त्प्रागपि दाह एव

" त्रिवर्षात्प्राग्विवाहेऽपि मरणं याति कन्यका । निखनेद्वा क्षिपेद्वाऽपि पुनःसंस्कारमर्हति " ॥ इति १ • स्मरणात् । खननत्यागयोः संस्कारत्वेऽपि पुनर्विधानाद्वाह एव संस्कार इति केचिद्याचक्षते । अपरे तु सनित्वा पुनरुत्थाप्य दहेदिति । तथा च स्मर्यते-

" ऊनद्विवर्षादवीक्त ऊढायाः खननं भवेत् । उत्थाप्य संद्हेत्पश्चात्सापिंड्यं तं समाचरेत् ॥

" ऊनद्विवर्षकन्यायाः पाणिग्रहणकर्मणि । खनित्वा निक्षिपेद्यामं पुनः संस्कर्तुमर्हति "॥ इति च । सिपंडीकरणांतं च कर्म कर्तव्यम् । तदुक्तं गृह्यपरिशिष्टे

<sup>९५</sup> " अष्टमाद्दत्सरादूर्ध्व गृहस्थब्रह्मचारिणोः । सपिंडीकरणं कुर्यात्र प्रागिति यमोदितम् ॥ "द्वादशाब्दादथाप्यर्वाक् गृहस्थस्य सपिंडनम् । तथोढायाश्च कर्तव्यं द्वादशात्परमन्यथा" ॥ अन्यथा अनूढाया इति द्वादशाब्दात्परं सपिंडनमित्यर्थः । मार्कडेयः-

" स्त्रीणामपनयनस्थाने विवाहः परिकीर्तितः । सर्वा एव क्रियाः कार्यास्तत ऊर्ध्वं समंत्रकाः ॥

" उद्घाहितानां नाशौचं पितृपक्षे विधीयते "। पितृगोत्रतः पिंडाशौचनिवृत्तौ हेतुमाह पैठिनासिः-२० " दत्ता कन्या परैव भवति " इति । ऊढा कन्या भर्तृगोत्रेव भवतीत्यर्थः ।

" एकत्वं सा गता भर्त्तुः पिंडे गोत्रे च सूतके " इति स्मरणात ।

स्वगृहे प्रत्रीपसवादिनिमित्ताशौचम्। अत्र विशेषमाह विष्णुः (२२।३१-३३)—"स्त्रीणां विवाहः संस्कारः संस्कृतास स्त्रीषु नाशौचं पितृपक्षे । तत्प्रसवमरणे चेत्पितृपक्षगेहे भवेतां तदेक-रात्रं त्रिरात्रं वा " इति । स्वगृहे प्रसवे मरणे वा पितृव्यादिबांधवानामेकरात्रं पित्रोस्त्रिरात्रमित्यर्थ:।

२५ तथा च व्यासः-

" दत्ता नारी पितुर्गेहे सूयेताथ म्रियेत वा । तद्वं धुर्वास्त्वेकेन शुचिस्तज्जनकस्त्रिभिः "॥ इति । अत्र जनकग्रहणं जनन्याः सोद्रभातूणां च प्रदर्शनार्थं तेन पितृगृहे प्रसवे मातापित्रसोदरभ्रातणां त्रिरात्रं तत्रेव प्रसवे पितृव्यमातुलादिबंधूनामेकरात्रामिति च चंदिकायां व्याख्यातम् ॥ भारद्वाजोऽपि-

" बंधूनां मातुलादीनां प्रसूतिर्मरणं गृहे । तेषामेकाहमाशौचं पितुस्तु ज्यहमेव च"॥ इति ।

# दीपिकायाम्-

" पितृगेहे मृतायां तु प्रतायां दुहितर्यपि । सूतिकायां च न्यहं पित्रोस्ततसुतानां दिनं भवेत् ॥

" पितृगेहे भवेदेवं दिनमन्यत्र नेष्यते । स्ववेरमनि मृतायां तु तित्पत्रोस्तु ज्यहं भवेत् ॥

" तद्भावे तत्सुतानामेकस्मिन्भवने यदि "। इति ।

षडशीतो—"यत्र तूद्वाहिता कन्या पितृगेहे प्रमीयते । पित्रोस्त्रिदिनमन्येषां चाहरित्येक ऊचिरे ॥ " पितुर्गेहादतोऽन्यत्र यदि पुत्री प्रमीयते । पक्षिणी तत्र पित्रोस्तु नान्येषामिति निश्चयः॥

"एवं भ्रातृगृहे यत्र भगिनी वा विपयते । भ्रातुस्त्रिदिनमाशौचं भ्रातृव्याणां तु नैव हि"॥ इति । संग्रहे—

" बंधुष्वहस्र्यहं पित्रोरूढा तत्तन्नृहे यदि । प्रसूताऽन्यगृहे सूता मृता वा तस्य नास्त्यघम् " ॥ इति । ५ अन्यगृह इति अन्यस्य गृहे अन्या यदि सूता मृता वा तस्यान्यस्याघं नास्तीत्यर्थः । इांखः—" गृहे मृतासु दत्तासुँ प्रसूतासु ज्यहं तथा " इति । स्मृत्यंतरे विशेषः—

" यदि कन्या पितुर्गेहे पुमांसं जनयेतदा। त्रिरात्रं सूतकं पित्रोः कन्यासूतौ तु पक्षिणी"॥ इति। अत्र चंद्रिकायाम्—" मातापित्रोः स्वगृहे जनने मरणे वा त्रिरात्रं गृहांतरेऽपि मरणे त्रिरात्रं प्रसवे तु पित्रोरपि नास्त्याशौचं कारणाभावात्स्वगृहप्रसूतिनिबंधनत्वात् त्रिरात्राशौचस्य "॥ इति। १० अत्र केचित्प्रसवार्थमर्थदाने सति अन्यगृहे पुत्रीप्रसवेऽपि पितुस्त्र्यहमनुष्टेयमिति लोकाचारानुसारेण वदंति। बंधुव्यतिरिक्तस्यान्यस्य गृहे कस्याश्चित्प्रसवे मरणे वा तस्यान्यस्य तद्गृहस्यपि नाशौचम्।

"श्रोत्रियं तूर्पंसंपन्ने श्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । अश्रोत्रियं त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरौ "॥ इति मनुना (५।८०) श्रोत्रियाश्रोत्रियपुरुषोष्ठेखेनैव गृहवासिजननमरणाशौचस्मरणात् । नै स्त्री- १५ मृताविदं किंचिदिति च स्त्रीमरणे उपसंपन्नाशौचस्य निषेधात् ।

" द्रव्याणि स्वामिसंबंधात्तद्वे त्वशुचीनि वै। स्वामिशुध्येव शुध्यंति वारिणा प्रोक्षितान्यपि "॥ इति स्मृत्या पुरुषस्याशौचसंभवे स्वामिसंबंधद्वारा तद्गृहद्रव्यकर्मणां दुष्टत्वात्। अतः स्वामिन आशौचाभावे तद्गृहस्यापि नाशौचम्। यत्तु स्मर्यते—

" न तावच्छुध्यते भूमिः यावत्तत्त्याद्निर्दिशम् । न तत्र कर्म कुर्वीत पितृदैवादिकं कचित्"॥ इति २० तत्प्रेतिक्रियाकरणे वेदितव्यम् ।

" दहनांतं गृहाशोचं यत्र पिंडोदकक्रिया । दशरात्रमिति ज्ञेयं प्रेतस्तत्रैव तिष्ठति " ॥ इति स्मरणात् । अस्त्वेवं मृतिविषये । प्रस्त्वे अन्यस्य गृहस्य वा कथं सूत्काभाव इति चेन्मैवम् । गरीयसोऽपि शावाशोचस्याभावोक्त्या सूत्काभावस्य कैमुत्यसिद्धेः । तत्सद्भावे प्रमाणाभावाच्च । न हि कचिद्पि बंधुव्यतिरिक्तान्यस्य गृहस्य वा शोचप्रतिपाद्कं प्रमाणं दृश्यते । अतः स्वामिन २५ आशोचे सिति तहुहे दैविपिञ्यादिकं कर्म न कार्यम् । गृहस्वामिन आशोचाभावेऽपि तत्र प्रेत-क्रियाकरणे दैविपिञ्यादि कर्म न कर्तव्यम् । गृहस्वामिन आशोचाभावे तत्र प्रेतकार्यस्याकरणेन प्रसवमरणनिमित्तमाशोचं गृहस्येति निर्णयः ।

अथोपनीताझौचम् । तत्र याज्ञवल्क्यः ( प्रा. २३ )—

" त्रिरात्रमा वतादेशाद्दशरात्रमतः परम् "॥ इति । वतादेश उपनयनम् । ततः गर्भसप्तमा- ३० दब्दाद्वा परं बाल्ये यौवने वार्धके वा मरणे दशरात्रमाशौचं भवतीत्यर्थः । तथा दीपिकायाम्— " अनुपेत उपेते वा मृते गर्भाष्टमे समे । ब्राह्मणानां सिपंडानां दशरात्रमधं भवेत् "॥ अस्मिन्विषये मनुरिष (५।५९)—"दशाहं शावमाशौचं सिपंडेषु विधीयते" इति । एतच्च ब्राह्मणविषयम् ।

१ क्ष-त्रपवने । २ क्ष-नस्मृताविदे ।

# उपनीतासी चम् ।

"शुष्यिद्विपो दशाहेन द्वावश्चाहेन भूपतिः। वैश्यः पंचवशाहेन शुद्धो मासेन शुष्यिति"॥(९।८२) इति तेनैवोक्तत्वात्। पारस्करश्च—" उपनीतस्य पूर्णाघम् "॥ इति । यतु याञ्चवत्वयेनोक्तम् (पा. १८)—" त्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशौचामिष्यते " इति तत्र त्रिरात्रमित्येतत्समानोदक-विषयम्।

५ एवमेव बृहस्पतिः—

"दशाहेन सपिंडास्तु शुध्यंति प्रेतसूतके । त्रिरात्रेण सकुल्याश्च स्नात्वा शुध्यंति गोत्रजाः"॥ इति सकुल्याः समानोदकाः। सपिंडादीनां भेदः पूर्वमेवोक्तः। जाबालिरिप "च्यहं समानोदकानां गोत्र-जानामहः स्मृतस्" इति । अतः सपिंडानां सप्तमपुरुषावधिकानामविशेषेण दशरात्रं समानोदकानां तु त्रिरात्रम् । यत्पुनः शंखवचनम्—

- १० " चतुर्थे दशरात्रं स्थात्मण्णिशाः पुंसि पंचमे । षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे त्वहरेव तु " ॥ इति तद्दिगीतत्वादनादरणीथम् । यथण्यिवगीतं तथापि मधुपर्कांगपश्वालंभवछोकविद्दिष्टत्वाञ्चानुष्ठेयम् ॥ "अस्वर्ग्य लोकविद्दिष्टं धर्म्यमप्याचरेन्न तु " इति मर्नुस्मरणात् । न च सप्तमे प्रत्यासन्ने सिपंडे एकाहो विप्रकृष्टाष्टमादिषु समानोदकेषु ज्यह इति युक्तम् " इति विज्ञानेश्वरेणोक्तम् ( पृ. १७३ पं. ५–१० )—यदिष मनुनोक्तम् ( पृ. १७३ पं. ५–१० )—यदिष मनुनोक्तम् ( पृ. १७३ पं. ५–१० )
- ९५ " दशाहं शावमाशौचं सिपिंडेषु विभीयते । अवीक् संचयनादस्थ्रां ज्यहमेकाहमेव वा " ॥ इति । तत् "कुसूरुधान्यको वा स्यात्कुं भीधान्यक एव वा । ज्यहेिहको वापि भवेदश्वस्तिनिक एव वा"॥ इति । तत्प्रतिपादितचतुर्विधगृहस्थाभिप्रायमिति विज्ञानेश्वरेणोक्तम् —पराशरोऽपि ( २।५—६ )— " एकाहान्छुध्यते विप्रो योऽप्रिवेदसम्बन्वतः । ज्यहात्केवलवेदस्तु निर्गुणो दशमिंकैनैः ॥

" जन्मकर्मपरिश्रष्टः संध्योपासनवर्जितः । नामधास्कविष्युत्तु दशाहं सूतकी भवेत्"॥ इति।

- २० अग्निशब्देनाहवनीयादयो गृह्यंते । अयमाशौचसंकोचो बहुतरसपिण्डस्य संकुचितवृत्तेः प्रतिग्रहादौ द्रष्टव्यः । एवं च सत्येकाहविधानमश्वस्तिनकविषयं ज्यहविधानं ज्याहिकविषयम् । असंकुचित-वृत्तेस्तु दशाहिमिति व्यवस्था । अग्निवेदसमन्वितत्वमश्वस्तिनकस्यैकाहाशौचविधिः स्तुत्वर्थः । जन्मकर्मपरिश्रष्टः गर्भाधानादिसंस्काररिहतः संध्योपासनादिनित्यनैमित्तिकान्यकुर्वाणः। अत एवासी नामधारकविप्रो भवति । तस्यापि दशाहमेवाशौचिमिति माधवीये व्याख्यातम् ।
- २५ उक्तार्थाभिप्रायेणैव बृहस्पतिरपि-
  - " त्रिरात्रेण विशुध्येत विष्ठो वेदाग्निसंयुतः । पंचाहेनाग्निहीनास्तु दशाहात् बाह्मणब्रुवः "॥ पितामहोऽपि---
  - " एतत् ज्ञात्वा तु मेधावी जपं होमं करोति यः । न भवेत्सूतकं तस्य मृतकं च न विद्यते "॥ एतद्वायत्रीयाथार्थ्यम् । दक्षोऽपि—
- ३० " ग्रंथार्थतो विजानाति वेदमंगैः समन्वितम् । सकर्त्यं सरहस्यं च क्रियावांश्चेन्न सूतकम् "॥ देवलोऽपि--
  - " चत्वायेघीतवेदानामहान्यासौचिमध्यते । वेदाप्रियुक्तविष्रस्य ज्यहमाशौचिमध्यते ॥
  - " एताभ्यों श्रुतयुक्तस्य दिनमेकं विधीयते । एतैः साकं कमीयुक्तः सद्यः श्रुचिरसंशयः ॥
    - १ याज्ञवल्कीय आचारे १५६

यथा मनुः ( ५।८७ )-

"अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च अदृत्वा च तथा द्विजः। एवंविधस्य विप्रस्य सर्वदा सूतकं भवेत्"॥ इति । स्मृत्यर्थसारे—"दशाहस्थाने त्रिरात्रपक्षिण्येकाहसद्यःशौचपराणि वाक्यान्यापद्विषयाणि योज्यानि । समानोदकविषयाश्च सकुंचिताशौचकल्पाः पक्षिण्येकाहसद्यःशौचरूपा आपद्विषयाः " इति । एवमादिकोऽधसंकोचो युगांतरविषय इति स्मृतिरत्ने । तथा च हारीतः—

" दशाह एव विप्रस्य सर्पिंडमरणे सति। कल्पांतराणि कुर्वाणः कलौ व्यामोहकिल्बिषी"॥ इति। ५ चंद्रिकायामपि—

" वानप्रस्थाश्रमस्यापि प्रवेशो विधिचोदितः । वृत्तः स्वाध्यायसापेक्षमघसंकोचनं तथा ॥ " एतानि लोकगुप्त्यर्थं कलेरादो महात्मभिः । निवर्तितानि सर्वाणि व्यवस्थापूर्वकं बुधैः " ॥ इति । अतो गुणवतो निर्गुणस्यापि सपिंडस्य दशाहमेवाशौचं समानोदकस्य व्यहमिति विवेकः । बह्मचारिणः सद्यःशौचम् । ब्रह्मचर्योत्तरकालं कृतसमावर्तनस्याशौचमाह मनुः (५।८७)— १० "आदिष्टी नोदकं कुर्यादा वतस्य समापनात् । समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रमशुचिमेवेत्" ॥ इति । आदिष्टं वतं समावर्तनं तद्दानादिष्टी ब्रह्मचारी वतस्थबह्मचर्यस्य आ समापनात् पित्रादिव्यति-रिक्तस्य नोदकं कुर्यीत्पित्रादिनिर्हारे कुर्योदेव ।

" आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निर्हृत्य तु व्रती प्रेतं न प्रेतेन वियुज्यते ॥
" मातामहं मातुळं च तत्पत्न्यो चानपत्यके । प्रतिसंस्कुरुते यस्तु व्रतळोपो न तस्य हि ॥ १५
" ब्रह्मचारी यदा कुर्यात्पिंडनिर्वापणं पितुः । तावत्काळं तदाशोचं ततः स्नात्वा विद्युध्यति ॥

" आचार्यपिञ्जपाध्यायान् निर्हत्यापि वती वती । संकटान्नं च नाश्रीयान्न च तैः सह संवसेत् ॥

" दहनादिसपिंडचंतं ब्रह्मचारी करोति चेत् । अन्यत्र मातापित्रोः स्याद्वपनीय पुनर्वती ॥

" आचार्य स्वमुपाध्यायं गुरुं वा पितरं च वा । मातरं वा स्वयं दग्ध्वा वतस्थस्तत्र भोजनम् ॥ " कृत्वा पतित यत्तस्मात्प्रेतान्नं नात्र भक्षयेत् । अन्यत्र भोजनं कुर्यान्न च तैः सह संविशेत् ॥ २०

" एकार्हमशुचिर्भृत्वा द्वितीयेऽहिन शुध्यति"॥ इति मनुभृगुयाज्ञवल्कयादिस्मरणात् । 'समोप्ते तूद्कं कृत्वा' इति समाप्ते ब्रह्मचर्ये कृतसमावर्तनस्य सपिंडमरणे सित त्रिरात्रमाशौचं भवेदित्यर्थः । तथा मामवे व्याख्याने स्मृतिरत्ने च समाप्ते ब्रह्मचर्ये कृतसमावर्तनस्याकृतिववाहस्यायं त्रिरात्रविधिरिति । एवं च " अनाश्रमी न तिष्ठेतु दिनमेकमि द्विजः " इति वचने सत्यपि " त्रिरात्राशौचविधायकविशेषवचनेन त्रिरात्राशौचोदकदानानंतरमेवोद्दाह " इति युक्तम् । २५ विज्ञामेश्वरीये विशेषः । ब्रह्मचर्योत्तरकार्छं पूर्वमृतानां सपिंडानामुकदानमाशौचं कुर्यदिव ।

"आदिष्टी नीद्कं कुर्यादा वतस्य समापनात् । समाप्ते तूद्कं दत्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् "॥ आदिष्टीति ब्रह्मचर्यस्य "अपोशानकर्म कुरु मा दिवा स्वाप्सीः " इत्यादि वतादेशयोग्यो ब्रह्म-चार्युच्यते । आचार्यः पुनरेव मन्यते आदिष्टीति प्रकांतप्रायश्चित्तः कथ्यते तस्यैवायमुद्कद्गादि- ३० निषेधः प्रायश्चित्तरूपवतसमाप्त्युत्तरकालमुद्कद्गाचाशौचविषिरिति । दशकटीकायां तु कुच्छूचाद्रायणवेदपारायणब्रह्मचार्यविवाहयज्ञादिपरिसमाप्तिर्यदा आशौचकालमध्ये स्यात्तदा शेषा-शौचमनुष्ठेपम् । यूस्याशौचकालाद्भव्वं प्रिरसमाप्तिः स्यात्तदा मरणविषये अतिकान्ताशौचमनुष्ठेयम् । अत्र मतुः 'आदिष्टी नोदंकं कुर्यात् ' इत्यादि वतमस्यादिष्टमित्यादिष्टी वती ब्रह्मचारी सि

कत्विकृदीक्षितानामप्युपलक्षणार्थः । अत्र 'समाप्ते तूदकं कृत्वा ' इत्येतत् " अतिकांते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्" इत्यस्यानुवाद्कम् । अतो व्रतिनां जातिमरणे सति संवत्सरादूर्ध्वं व्रत-समाप्तिश्चेत्सयः शौचमेवेति । शतकेऽपि--

"कुच्छ्रादीनां समाप्तिश्चेदघे शिष्टाहमिष्यते । तद्वहिश्चेत्र्यहादि स्यादित्याह भगवान्मनुः" ॥ इति । ५ तद्याख्याने आदिशब्देन वेदपारायणप्रायश्चित्तवतादीनामुपसंग्रहः । एतेषां समाप्तिर्यद्यघमध्ये स्यात्तदा शिष्टाहविधिर्भवति । तत्परं चेत्समाप्तिः तदा "त्रिरात्रं त्रिषु मासेषु" इत्युक्तविधिः स्यात् , तथाह मनुः ( ५।८७ )-

"आदिष्टी नोदकं कुर्यादा व्रतस्य समापनात् । समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् "॥ इति । त्रिरात्रामिति पक्षिण्यादेरप्युपलक्षणम् । कुच्छूत्रतादिकमस्यादिष्टमित्यादिष्टी वती ब्रह्मचारी च । <sup>९</sup>° ब्रह्मचर्यवतस्याप्यादिष्टत्वात् । अतः वतसमाप्तिपर्यतमादिष्टी उदकमाशीचं च न कुर्याद्वत्सरमध्ये तत्समाप्तौ ञ्यहाद्याशौचमुद्कदानं च कुर्यात्तत्परं उद्कमात्रमेव ।

" सर्वेषां वत्सरे पूर्णे प्रेते दत्वोद्कं शुचिः " इति याज्ञवल्क्यस्मरणादिति । एवं च अघमध्ये ब्रह्मचर्यसमाप्तौ शिष्टाहविधिः । अघात्परं वत्सरमध्ये ब्रह्मचर्यसमाप्तौ ज्यहपक्षिण्यहो-रात्रविधिरुदकं च वत्सरात्परं तत्समाप्तौ उदकमात्रमेवेति विज्ञानेश्वरादिभिरुक्तम् । एतच्च

१५ शिष्टाचारविरुद्धम् । न हि विवाहात्पूर्वे ज्यहमाशौचमुदकं चानुतिष्ठन्ति । अतः "समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् " इति कृतसमावर्तनस्याकृतविवाहस्यायमपूर्वस्त्रिरात्रविधिरिति यदुक्तं तदेव यक्तमित्याहुः।

अनौरसपुत्रजननाद्याशौचम् । अनौरसपुत्रजननायाशौचमाह विष्णुः—( २२।४२ ) " अनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च । त्रिरात्रेण भवेच्छुद्धिरेकाहं तु सपिंडतः ॥

२० " परपूर्वासु भार्यासु प्रस्तासु मृतासु च " ॥ इति । अनौरसाः क्षेत्रजाद्यः ।

तानाह मनुः ( ९।१५९-१६० )--" औरसः क्षेत्रजश्चेव दत्तः कृत्रिम एव च । गृहोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बांधवास्तु षट् ॥

"कानीनश्च सहोद्धः कीतः पौनर्भवस्तथा । स्वयंजातश्च शूद्धः षडदायाद्बांधवाः " ॥ इति । एतेषु क्षेत्रजादिषु जातेषु मृतेषु च दत्तादिषु मृतेषु द्विविधयोरिप पित्रोस्त्रिरात्रेण शुद्धिः । उभयविध-

२५ ज्ञात्योरेकाहाच्छुद्धिः । परो वर्तमानभर्तुरन्यः पूर्वी भर्ता यस्याः सा परपूर्वी पुनर्भूरिति यावत् । परपूर्वभार्यामरणे पूर्वपरयोर्भत्रोस्त्रिरात्रं उभयविधसपिंडानामहोरात्रमाशोचिमत्यर्थः। तथा च हारीतः-" परपूर्वीसु भार्यासु पुत्रेषु कृतकेषु च । मातामहे त्रिरात्रं स्यादेकाहस्तु सपिंडतः " इति । कृतकः पुत्रो जन्मव्यतिरिक्तैः कारणैर्जातो दत्तादिः। वाक्यार्थस्तु मातामहे मृते दौहित्रस्य त्रिरात्रं परपूर्वा-

मरणे भर्त्रोस्त्रिरात्रं कृतकपुत्रमरणे प्रतिग्रहीत्रादिरूपितुस्त्रिरात्रं तत्सिपिंडानामहोरात्राशीचिमिति । ३० स्वौरिणीभर्तृणामपि त्रिरात्रमाह व्यासः—

" परपूर्वीसु भार्यासु पुत्रेषु कृतकेषु च । त्रिरात्रं स्यात्तथाचार्यं स्वभार्यास्वन्यगासु च " ॥ इति । शंखोऽपि-

" अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च । परपूर्वासु च स्वासु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते " ॥ इति । मरीचि:-"स्तके मृतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः। एकाहस्तु सपिंडानां त्रिरात्रं यत्र वै पितुः"॥ इति । ३५ जनकपितुरपि त्रिरात्रमाह मनुः (५।६२)—

₹0

" बैजिकादिष संबंधादनुरुंध्यादघं ज्यहम् "। इति । अनुपनीतक्षेत्रजादिविषये प्रजापितः— " अत्याहृतेषु दारेषु परनारीसु तेषु च। गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युः त्रिरात्रेणेव तित्पता "॥ इति । भिन्निपितृकसोदरिविषये मरीचिः—

" मात्रेकया द्विपितृकौ भ्रातरावन्यगोचरौ । एकाहं सूतके प्रोक्तं त्रिरात्रं मृतके तयोः "॥

# संग्रहे—

"जनने क्षेत्रजादीनां तिपत्रोस्त्यहिमध्यते । तत् ज्ञात्योर्दिनमेवेत्थमुपेतानां मृतौ न चेत् ॥ "पित्रोस्त्यहं तयोः सद्यस्यहं तेषां पितृक्षये" इति । क्षेत्रजादीनामुपेतानां मृतावित्थमेव पित्रोस्ञ्यहं तत् ज्ञात्योर्दिनमित्युक्तमेव चेद्नुपनीतानां मृतौ पित्रोस्त्यहं तयोः तत् ज्ञात्याः सद्यःशौचं । पित्रोः

क्षये क्षेत्रजदत्तादीनामपि ज्यहमित्यर्थः । तत्रैव--

"पराश्रिताया भार्याया मृतौ पत्योस्त्रिरात्रकम् । तत्पक्षयोर्दिनं तस्यास्यहं भत्रोश्च संस्थितौ" ॥ इति । १० याज्ञवल्क्यस्तु (प्रा. २५)—" अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यागतासु च" इति ।

अत्र विज्ञानेश्वरः (ए. १८३ पं. २४)—"अहित्यनुवर्तते। अनौरसाः क्षेत्रजदत्ताद्यः। तेषु जातेषु उपरतेषु वा पित्रोरहोरात्रमाशौचम् । भार्यास्वन्यगतासु अन्यं प्रतिलोमव्यतिरिक्तमाश्रितासु अतीतासु चाहोरात्रमेव। न पुनः सत्यपि सापिंडचे दशरात्रम् । प्रतिलोमाश्रितासु त्वाशौचाभाव एव। "पासण्ड्यनाश्रितस्तेन भर्तृष्टन्यः कामगाश्च याः" इत्यनेन प्रतिषेधात् "।

विष्णवायुक्तित्रात्रस्य याज्ञवल्कयोक्तैकरात्रस्य च संनिधिविदेशस्थापेक्षया व्यवस्था। यदा पितुस्त्रिरात्रं तदा सपिंडानामेकरात्रम् । अन्यथा सद्यःशौचम् । "एकाहस्तु सपिंडानां त्रिरात्रं यत्र वे पितुः " इति मरीचिस्मरणात् " इति ।

दत्तविषये । एवं च दत्तस्य मरणे जनयितृप्रतिग्रहीतृरूपापित्रोस्त्रिरात्रमाशौचं द्वयोरपि ज्ञात्योरेकरात्रम् । पित्रोर्द्विविधयोर्मरणे दत्तस्य त्रिरात्रम् । उभयविधज्ञातिमरणे चैकरात्रमिति २० क्थितम् । एतत् द्विगोत्रकदत्तविषयमित्येके । उपनयनानंतरं दत्तो द्विगोत्रकः । तथा च स्मर्यते— " जनकस्य तु गोत्रेण उपनीतो द्विगोत्रकः " । स्मृत्यंतरेऽपि—

"उपनेतुर्भजेत् गोत्रमसंप्रज्ञातगोत्रवान् । संप्रतिज्ञातगोत्रश्चेद्वभयं दत्तपुत्रवत्" ॥ इति । पैठीनसिरपि-"दत्तकीतकृत्रिमपुत्रिकापुत्राः परिग्रहेणार्षेण जातास्ते संहतगोत्रा द्यामुष्यायणा भवंति " इति । उपनयनात्पूर्व दत्तस्य जनियतृगोत्राशौचसंबंधो नास्ति । तथा च मनुः (९।१४२)—

" गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेत् दत्रिमः सुतः । गोत्ररिक्थानुगः पिंडो व्यपैति ददतः स्वया "॥

### मरीचिरपि-

" गोत्रांतरप्रविष्टानां दाय आशौचमेव च । ज्ञातित्वं च निवर्तेत तत्कूळे सर्वमिष्यते "॥ इति । स्मृत्यंतरे—

" गोत्रांतरंप्रविष्टास्तु संस्कार्यास्तत्कुलेन तु । जननेनैव पितरो दानेनैव निवर्तिताः ॥

" दत्तस्य परिवेत्तृत्वमाशोचं दाय एव च । गृहीतृगोत्रात् संग्राह्यं श्रोतं स्मार्तं तथैव च" ॥ इति । एवं च उपनयनात्पूर्वं दत्तस्य पितृश्रातृज्ञातिमरणे दशाहमाशोचम् । दत्तमरणेऽपि तेषां दशाह-मस्ति । अत एव प्रतिगृहीतृमरणे दशाहमध्ये दर्शांगमे दशाहेनैव दत्तकर्तृक्पिंडोदकसमापनं

## स्मर्यते—

- " दशाहमध्ये यदि दर्श आपतेत् दयुर्दशाहं तिलवारिपिंडम् ।
- " पुत्रीसुतो दत्तक औरसश्च शेषाः सुतास्तत्र समापयेयुः " ॥ गाळवोऽपि-
- " दौहित्रः पुत्रिकापुत्रो दत्तको ह्यौरसस्तथा। उदकं पिंडदानं च यथाकाठं समाचरेत् "॥ इति ।

#### ५ स्मृत्यंतरेऽपि-

- " यद्यमान्तर्दशाहे स्यादीरसो दत्तक्वत्रिमौ। पिंडोद्कं दशाहेऽन्हि द्युरन्ये त्वमातिथौ "॥ इति । अन्यथा दशाहाशौचाभावे 'यावदाशौचमुदकम् ' (१९।१३) इति विष्णुस्मरणेन त्रिरात्रेणैव
- सर्वदा समापनप्रसंगः । तथा कृतचौलभिन्नोदरभ्रातृमरणे दत्तस्य दशाहशौचमुक्तं बृहस्पितना— " भिन्नोदराणां भ्रातॄणां जातदंते मृते त्वघम् । दशाहं कृतचौले तु दत्तादीनां विधीयते " ॥
- १० इत्याहुः । अपरे तु " दशाहमध्ये दर्शागमे दशाहेन समापनं । कृतचौलभ्रातृमरणे दत्तकस्य दहाशौचं च संस्कृतिषयं अन्यथा ज्यहम् ।
  - " मातापित्रोः क्रियाः कुर्यादौरसो यदि पुत्रकः । कुलान्तरप्रविधानामाशौचं व्यहमेव तु " ॥ इति
- स्मरणात् अत्र सिपंडानामेकरात्रं " एकाहस्तु सिपंडानां त्रिरात्रं यत्र वै पितुः " ॥ इति स्मरणादिति जनयितुः पुत्रपौत्रप्रपौत्राभावे दत्त एव मातापित्रोमरणे दशाहमाशौचं दाहादि १५ सर्व प्रेतपितृकृत्यं प्रत्यब्दं तन्मृताहे पावर्णे च कुर्यात् । पुत्रादिरहितसोदरश्रातृमरणेऽपि स एव
  - सर्व कुर्यात् । "पूर्वभातुश्च पित्रोश्चार्तो कृत्यं स्वत्यं च दत्तके" इति स्मरणात्—
    "दत्तस्य जमकापत्ये मृतेऽथ जनकेऽपि वा । संस्कारायसिलं कृत्वा दत्तो रिक्थमवाप्नुयात्"॥ इति
    स्मरणात् । जनयितुः पुत्रांतरसद्भावे तन्मरणे दत्तस्य ज्यहमाशौचं दत्तमरणेऽपि त्रिरात्रमाशौचं
- "बैजिकादिप संबंधादनुरुंध्याद्धं ज्यहम्" इति स्मरणात्॥ "न ज्येष्ठं पुत्रं द्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा" इति रे॰ निषेधोष्ठंघनेन मोहवशाज्येष्ठपुत्रस्य दाने पुत्रांतरसद्भावेऽपि ज्येष्ठ एव दत्तो जनयितुर्दशाहादि सर्वे कुर्यादिति त्रिकांडचामुक्तम्। तथा च पारस्करः—
  - " दत्तोऽपि न त्यजेत्पित्रं धनं गोत्रं च सर्वदा । दत्तस्य तूमयत्रापि संबंधं मनुरब्रवीत् " ॥ इति अयमेवोभयधनग्राही ब्यामुष्यायण इति केचिदाहुः । पूर्वोक्तरीत्या उपनयनान्तरं दत्त इत्यन्ये इति । तद्नयेषां पितृव्यतिरिक्तानां सपिंडानां च तत्स्नानमपि नास्तित्यर्थः । स्मृत्यर्थसारे तु—
- तद्नयश । पतृन्यातारकाना सापडाना च तत्स्नानमाप नास्तात्यथः । स्मृत्यश्वसारं तु— २५ "देशांतराद्वीग्देशमृतौ स्वाशौचकालादृर्ध्वं श्रुतायां तद्देशं विंशतियोजनादिकं त्रेधा विभज्याद्ये च स्वामिसमीपे भागे त्रिरात्रम् । ततो दूरभागे पक्षिणी ततो दूरभागे त्वेकाहम् । एवं देशं पर्यालोच्य यत्राल्पाशौचं तदेव ग्राह्मम् । अत्राघाहानि न वर्धयेत्
- " न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निषु क्रियाः " इति (५।८३) **मनु**स्मरणात् । लघुकल्पसंसवे गुरुकल्पाश्रयेणाघवानघानि न वर्द्धयेत् । लघुकल्पमाश्रितोऽपि वैतानाग्निषु क्रियाः प्रत्यूहेन्न ३० विहन्यादिति **मनु**वचनार्थः । देशांतरलक्षणमुक्तम् । " देशांतरस्थे मृते स्वाशौचकालादृर्ध्व श्रुते
- सपिंडानां सचैठस्नानं न त्रिरात्रात् " इति । तथा च पराश्तरः ( २१४ )— " देशांतरे मृतः कश्चित्सगोत्रः श्रूयते यदि। न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा श्रुचिर्भवेत् "॥ इति ।
  - याज्ञवल्क्योऽपि—
  - " देशांतरमृति श्रुत्वा क्लीव वेसानसे यतौ । मृतो स्नानन शुध्यति गर्भस्राचे च गोत्रिणः "॥ इति ।

94

अझ विकानेश्वरः—"यस्तु नद्यादिव्यवहिते देशांतरे मृतः तत्सिपिंडानां दंशाहादूर्ध्वं मासत्रया-द्वीगपि सद्यःशौचम् " इति । षडशीतौ—

" ज्ञातेर्मृतौ यदाशौचं दशाहात्तु बहिः श्रुतौ । एकदेश इदं प्रोक्तं स्नात्वा देशांतरे शुन्धः "॥ इति । देशांतरस्रक्षणमाह बृहस्पतिः—

" महानद्यंतरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः । वाचो यत्र विभिद्यंते तद्देशांतरमुच्यंते ॥
" देशांतरं वदंत्यन्ये षष्ठियोजनमायतम् । चत्वारिंशद्वदंत्यन्ये त्रिंशदन्ये तथैव च "॥ इति ।
योजनस्रक्षणं माधवीयेऽभिङ्गितम्—

" तिर्यग्यवोद्रा ह्यष्टावूर्ध्वा वा बीह्यस्रयः । प्रमाणमंगुलस्योक्तं वितस्तिर्दाद्शांगुला ॥ "वितस्तेर्द्दिगुणोऽरात्निस्तस्मात्किष्कुस्ततो धनुः । धनुःसहस्रे द्वे क्रोशश्चतुःक्रोशं तु योजनम्"॥ इति । स्मृत्यंतरे—

" भाषाभेदो महानद्या व्यवधानमथादिणा । त्रिंशयोजनभेदो वा प्रत्येकं देशभेदनम्" ॥ इति । महानद्य उक्ता **दृश्तिंहपुराणे**—"गंगा यमुना गोदावरी तुंगभद्रा कावेरी चैता महानद्यः" इति । वामनपुराणेऽपि—

"गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणी सरस्वती । तुंगभद्रा सुप्रयोगा सिंहा कावेरी रेविका ॥ "दुग्धोदा निल्नी रेवा वारिसीता बलस्वना। महा अपि महानद्यः सह्यमूलाद्विनिर्गताः"॥ महा अपीति परिगणिताभ्योऽन्या याः काश्चिद्विस्तारवत्यः ता अपि महानद्य इत्यर्थः एवं च महानद्या दक्षिणकृलमृत्तरकृतं च परस्परापेक्षया देशांतरं भवति । यथोकं बृहन्मनुना—

"देशनामनदीभेदो निकटे यत्र वै भवेत्। तेन देशांतरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयंभुवा "॥ इति। देशनामानि अंगवंगकिलंगादीनि । नदीविशेषः महानदीति यावत् । एवमुक्तमतिकांताश्चौचं मातापितृव्यतिरिक्तसपिद्धविषयम् । मातापितृविषये तु सनिहितदेशे देशांतरे च दशरात्रमेव।२० तत्र पेटिनसिः—

" पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । श्रुत्वा तिहनमारभ्य दशाहं सूतकं भवेत्"॥ इति । चंद्रिकायामिदं व्याख्यातम्—" श्रुत्वेत्यत्र तु उर्ध्वमिति शेषो द्रष्टव्यः । ततश्च दशरात्रमध्ये तु वार्ताश्रवणे पुत्रस्यापि तच्छेषेणेव न सपिंडांतरवच्छुद्धिः" इति । षडशीतौ—

" देशकालादिभेदेऽपि मातापित्रोर्मृतिश्रुतौ । श्रवणादिदशाहं स्यान्निर्दशत्वमिति स्थितिः " ॥ २५ स्वृत्यर्थसारे — " मातापितृमरणे दशाहादूर्ध्व वत्सरादूर्ध्वमिपि पुत्रः श्रुतदिवसमारभ्य दशाहः माझौनं कुर्यादुदकपिंछादि च। पत्न्या अपि दशाहम् । "दशाहं पुत्रभार्ययोः" इति पैठीनसि वचनात् । महागुरुमरणे 'दूरदेशेऽण्यतीतेऽब्देऽण्यार्द्वक्रोपवासिना' तथैवाशौचादि कार्यम् । वत्सरेऽन्तिते मातुः समत्न्या मरणे पुत्रस्य त्रिरात्रम् । "सपत्न्योः परस्परं चैवम्" इति । स्मृत्यंतरे च — "यत्रकुत्रस्थितः पुत्रः श्रुत्वा पितृविपर्ययम् । श्रुत्वा तिद्वनमारभ्य दशाहं सूत्वः भवेतः" ॥ ३० अन्यत्रापि—

" मुख्यकर्ता विदेशस्थो मातापित्रोर्मृतौ यदि । संवत्सरे व्यतीतेऽपि कुर्यातः प्रेतिक्रयां पुनः"॥ इति।

" महागुरुनिपाते तु आर्द्रवस्त्रोपवासिना । अतीतेऽब्देऽपि कर्त्तव्यं प्रेतुकार्यः यथाविधि " ॥ इति ।

संवत्सराद्रध्वमिप प्रैतकार्यमाशौचोदकदानादि कार्यमित्यर्थः । चंद्रिकायाम् — महागुरुनिपातः इत्यत्र महागुरुशब्देन माता चोच्यते । न पुनः पितैव ।

"द्रौ गुरू पुरुषस्येह पिता माता च धर्मतः । तयोर्गुरुः पिता तावन्माता गुरुतरा स्मृता " ॥ इति मातुरपि गौरवातिशयस्मरणादिति । विज्ञानेश्वरः (ए.१८२ पं.२७-२८)—"यस्तु पिता पुत्रानुत्पाद्य

भ वेदार्थं ग्राहियत्वा वृत्तिं च विद्धाति तस्य महागुरुत्वादुपरमे द्वाद्शाहम् " इति। यत्तु स्मृत्यंतरम्— "पिता पितामहश्चेव ज्येष्ठश्च प्रिपतामहः। यश्चोपनीय सकलं वेदमध्यापयेत् स च ॥ "महागुरव इत्येते पञ्च प्रोक्ता मनीषिभिः"॥ इति तत् पुत्रादीनां पश्चानां अब्दादूर्ध्वमिष यथाविधि प्रेतकार्यं कर्त्तव्यमित्येवंपरं न पुनस्तेषामुपरमे द्वाहशाहाशौचप्राप्त्यर्थम्। " दशमं पिंडमृत्मुज्य

प्रेतकार्यं कत्तेव्यमित्येवपरं न पुनस्तेषामुपरमे द्वाहशाहाशौचप्राप्त्यर्थम् । " दशमं रात्रिशेषे शुचिर्भवेत्" इति स्मरणात् ।

- १० " पितिर प्रोषिते प्रेते पुत्रो देशांतरे गतः । कृतिक्रिये त्रिरात्रं स्याद्शाहमकृतिक्रिये " ॥ इति । यत्कृतिक्रिये त्रिरात्रविधानं तत्किनिष्ठपुत्रविषयम् । ज्येष्ठस्य तु
  - ' क्वतिक्रयेऽपि पितिर दशाहं सूतकं भवेत् । द्यात्तिलोदकं पिंडं सिपंडीकरणं पितुः " ॥ इति दशाहिवधानात् क्वतस्यापि सिपंडीकरणस्य पुनःकरणविधानात् ज्येष्ठविषयत्वमस्यावगम्यते ।
  - मातृव्यतिरिक्तिपतृपत्नीविषये विशेषमाह—
- १५ " पितृपत्न्यामतितायां मातृवर्ज द्विजोत्तमः । संवत्सरे व्यतीतेऽपि त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् " ॥ इति । वरदराजीये—"प्रागब्दाज्जननीसमं दिशतु तत्प्रेतोदकादिकियामे"। उक्तमात्रस्य ब्यामुण्यायणत्वा- भिधानं "गोत्रांतरप्रविष्टानां दाय आशौचमेव च। ज्ञातित्वं च निवर्तन्ते" इत्यादिपूर्वोक्तमन्वादि- वचनविरोधाद्वपेक्ष्यम् । स्मृत्यंतरे—
- " दत्तस्य पुत्रजनने मरणे पूर्वगोत्रिणाम् । स्नानमात्रं सचेलं स्यान्नाशौचं विद्यते कचित् "॥ इति। २० पुत्रपरिमहानंतरमौरसपुत्रजनने कनिष्ठोऽप्यौरस एव पित्रादेर्दाहादिकं कुर्यात् ।
  - "औरसे तु समुत्पन्ने दत्तो ज्येष्ठो न चेष्यते। न्यूनोऽपि वयसा पित्रोः कुर्यादेवौरसः सुतः"॥ इति स्मरणातु ।

#### विवाहितस्त्रीविषये पित्राद्याशौचम् ।

पित्रोर्मरणे संस्कृतानां स्त्रीणामाशौचमाह मनुः--

- २५ " पित्रोरुपरमे स्त्रीणामूढानां तु कथं भवेत् । त्रिरात्रेणीव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः "॥ इति । पित्रोर्मृतौ पुत्रीणामूढानां त्रिरात्रेण शुद्धिः । तासां च मृतौ पित्रोस्त्रिरात्रेणीव शुद्धिरित्येवकारार्थः । "त्रिरात्रेणीव तिपता" इति प्रजापतिस्मरणात् । "पुत्र्यास्त्रिरात्रमाशौचं तत्र भोजने च कृते दशाहं भविति" इति भरद्वाजस्मरणाच ज्यहविधानं संनिधावेव । "पित्रोः स्वसिर तद्वच पक्षिणी क्षपयेत् निशाम्" । परोक्षे पक्षिणीविधानात् । संग्रहे—
- ३० "परोक्षे पक्षिणी नो चेइयहं प्रेतान्नभोजने । दशरात्रं मृतौ पुञ्याः पित्रोश्चान्योन्यमित्यघम्"॥ इति । ः द्रौहित्रमातामहाचार्यमातृष्वस्नादिविषयाशौचम् ।

#### दौहित्रादिमरणे वृद्धमनुः-

"संस्थित पक्षिणीं रात्रिं दौहित्रे भागिने सुते। संस्कृते तु त्रिरात्रं स्यादिति धर्मौ व्यवस्थितः"॥ इति। दौहित्रे भगिनीसुते वा उपनयनसंस्कृते मृते मातामहमातामह्योमितृष्वसृमातुळयोश्च त्रिरात्रमाशौचं भवति उपनयनासंस्कृते कृतचौले पक्षिणी । चौलातपूर्व तु भागिनेयादिमरणे मातुलादेः सयःशोचस्य चंद्रिकायामुकत्वात् । पक्षिणीं रात्रिं आगामिवर्त्तमानाहर्युक्तां रात्रिं मातामहादिः क्षपयेदित्यर्थः । एवं स्वस्रीयस्य मृतावि वतात्प्राक् मातृष्वसृमातुलयोः पक्षिणीविधानात् अनुपनीतयोस्तयोर्भृतौ तस्य सयःशौचमेवेति शेयम् । मातामहादीनां मरणे दौहित्रादीनां विरात्रम् ।

तथा च **बृहस्पतिः**—" ज्यहं मातामहाचार्यश्रोत्रियेष्वशुचिर्भवेत् "। आचार्योऽत्रासिपंडः ५ सञ्जपनयादिकती ।

" उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते"॥ इत्युक्तरुक्षणः । श्रोत्रियस्त्वेकशासाध्यायी मैत्रीप्रातिवेश्यत्वादिनोपसंपन्नः ।

" श्रोत्रियेतूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् " इति ( ५।८० ) **मनु**स्मरणात् ।

"गृहे यस्य मृतः कश्चिद्सपिंडः कथंचन। तस्याप्याशौचं विशेषं त्रिरात्रं नात्र संशयः "॥ १० इत्यंगिरःस्मरणात् । विष्णुः (२२।४१)—" आचार्यमातामह्योर्व्यतीतौ त्रिरात्रम् "॥ इति । आश्वलायनोऽपि (४४।१९)—"गुरौ चासपिंडे त्रिरात्रम् "॥ इति । गुरुरत्राचार्यः । सपिंडो गुरुः पिता । तुरुपरमे दशाह एव । यस्तु पिता पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेदार्थं ग्राहयित्वा वृत्तिं च विद्धाति तस्य महागुरुत्वात्तदुपरमे द्वाद्शरात्रं "महागुरौ दानाघ्ययने वर्जयरच् " इत्याश्व- लायनोक्तं द्रष्टव्यम् । मनुः (५।७९)—

" त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सित । तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रामिति स्थितिः " ॥ एतच्च त्रिरात्राशौचं परकर्तृकदाहादौ दृष्टव्यम् । स्वकर्तृके तु मनुरेवाह ( ५।६४ )—

" गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेताहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति " ॥ प्रेताहारैः प्रेतान्नमाजिभिः सपिँडेरिति यावत् । अत्र चंद्रिकायाम्—" शिष्ये दशरात्राशोचस्य पितृमेधकर्तृत्वप्रयुक्तत्वात् दोहित्रादावपि पितृमेधकर्तृत्वे दशरात्रं वेदितव्यम् " इति । रिव्मेधकर्तृत्वे दशरात्रं वेदितव्यम् " इति । रिव्मेधकर्तृत्वे दशरात्रं वेदितव्यम् स्वेताः—

" मातृष्वसामातुलयोः श्वश्रूश्वशुरयोर्गुरौ । मृते चर्त्विजि याज्ये च त्रिरात्रेण विशुध्यति " ॥ अत्र चंद्रिकायाम्-"मातृष्वस्नादिषु वक्ष्यमाणपक्षिण्याशौचितरावपरिहाराय कश्चिद्विशेषणं कल्प्यम् । तत्र मातृष्वसामातुलयोर्भगिनीसुतसन्निधात्रोः श्वश्रूश्वशुरयोर्जामातृपोषकयोर्गुरौ उपनयनादिकर्तिर क्रात्विजि यजमानकुलकमायाते याज्ये च क्रात्विक्कुलकमायाते मृते भागिनेयादिश्चिरात्रेण शुध्यति" १५ इति । गौतमः (१४१९५)—" आचार्यतत्पुत्रस्चियाज्येषु चैवम् " इति । एवमिति त्रिरान्त्रातिदेशः । अत्राचार्यपुत्रस्चियोर्मरणे त्रिरात्रं तयोरुपकर्तृत्वे सति द्रष्टव्यम् । बोधायनोऽपि— (१५११६ )—" शिष्यसतीर्थ्यसब्रह्मचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहामिति कुर्वीत् " ॥ इति । उपनीयाध्यापितः शिष्यः । तस्य मरणे त्रिरात्रमाचार्यः कुर्वीत । एकस्माद्रपाध्यायात्सहाधीतकृत्सन-वेदः सतीर्थ्यः । तस्य मरणे तादितरः सतीर्थ्यः अहोरात्रं कुर्यीत् । सहैकदेशाध्यायी सहत्सब्रह्म- ३० चारी तास्मिन्मृते तदितरः अहोरात्रमेव कुर्यादित्यर्थः । स्मृत्यंतरे—

"मातृष्वसामातुलयोः इवश्रूरवशुरयोगुरी । तत्पुत्रस्त्रीषु याज्ये च मृते मातामहं ज्यहम् " ॥ इति । द्यासो विशेषमाह—

"आशीचं तुं त्रिरात्रं स्याच्छ्वेश्र्रवंशुरयोर्भृतौ।जीवत्यामेव भार्यायां मृतायां दिवसाच्छुचिः"॥ इति।

" भगिन्यां संस्थितायां तु भ्रातर्यपि च संस्थिते । मित्रे जामातरि प्रेते दौहित्रे भगिनीसुते ॥

"स्यालके तत्सुते चैव सद्यःस्नानेन शुध्यति" इति। अत्र विज्ञानेश्वरः (पृ. १८३ पं. २०-२१)— "तेषु एकविषयगुरुठाघवाशौचप्रतिपादकतया परस्परविरुद्धेषु वचनेषु संनिधिविदेशस्थापेक्षया व्यवस्थानुसंघातव्या " इति । उपकारतारतम्यानुरोधेन व्यवस्था चंद्रिकार्या प्रदर्शिता ।

" पुरोहिते मृते राज्ञस्त्रिदिनाच्छुद्धिरिष्यते । पुरोहितो मृते राज्ञि त्रिदिनादेव शुध्यति "॥ इति ।

" मातुले पक्षिणीं रात्रीं शिष्यर्त्विग्बांधवेषु च " इति । उभयतोहःपक्षवती रात्रिः पक्षिणी । तथा चामरः ( १।४।५ )—" आगामिवर्तमानाहर्युक्तायां निशि पक्षिणी" इति । सा च कालत्रयोप-

"पक्षिण्यामुभयाहोभ्यां युक्ता सा पक्षिणी निशा। उपलक्षणमेतन्तु तथा कालत्रयस्य च"॥ इति ।

" आत्मिपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः । आत्ममातुलपुत्राश्च विधेया आत्मबान्धवाः । " पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः । पितुर्मातुरुपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबांधवाः ॥

बांधवा इत्यात्मबंधवो मातृबंधवः पितृबंधवश्चोच्यंते । ते चंद्रिकायां दर्शिताः-

पक्षिण्याशौचम् । पक्षिण्याशौचमाह मनुः ( ५।८० )—

गौतमस्तु-

" श्वश्रृश्वशुरनाशानु पूर्व भार्या मृता यदि । तत्संततेः स्याद्दपनं ज्यहमित्याह गौतमः "॥ इति ।

स्मृतेः । यतु चंद्रिकायामुक्तम्-

संग्रहे--

" श्वश्रृश्वशुरस्वाचार्यतत्पत्नीतत्पुतर्विजाम् । याज्यांतेवासिनोर्नाशे न्यहमित्याह गौतमः॥

५ " मातृष्वसृपितृभ्रातृसृतौ तत्प्रतियोगिनः । पुंसस्यहं मातुलानीमातामस्रोर्मृतौ तथा "॥ इति ।

अंगिरा:- "मातामहमातुलमातामहीमातुलान्यादीनां त्रिरात्रेण श्वशुरस्य च" इति ॥ दशकेऽपि-

यत्तु वृद्धमनुवचनम्--एतत् मातुलान्यादिमृतौ पक्षिणीविधानं स्त्रीविषयम् ।

१५ यद्पि वृद्धवसिष्ठवचनम्--

<sup>२</sup>• राजपुरोहितयोः परस्परं त्रिरात्रमाह गालवः-

<sup>२५</sup> रुभ्रणार्था । तेन अहर्द्वयमध्यगता रात्रिर्वा रात्रिद्वयमध्यगतमहर्वा पक्षिणी । तथा **दीपिकायाम्** 

३० " मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातृष्वसुः सुताः । मातुर्मातुरुपुत्राश्च विज्ञेया मातृबांधवाः " ॥ इति ।

षडशीतावपि-

एवं चंद्रिकायां विज्ञानेश्वरादिषु

[ आशीच-

" उत्पन्ने त्रिद्नं मृतेऽप्युपनयनादूर्ध्वं समानोदके पुत्रे चैवमनौरसेऽन्यपितृके प्रेते तथा सोद्के ॥ "मातृश्रातृपितृष्वसुर्वशुरतत्पत्न्यर्त्विगाचार्यतद्भार्यातत्सुतयाज्यशिष्यगृहसंप्राप्तेषु च ज्ञातिषु"॥इति । 🤊 • "श्वशुरयोश्च भगिन्यां च मातुलान्यां च मातुले। पित्रोः स्वसिर तद्वच्च पक्षिणीं क्षपयेन्निशाम्"॥ इति

" मातामहीमातुळानीमातुळानां मृतौ स्त्रियाः । पक्षिणी पुरुषाणां तु त्रिरात्रमघमिष्यते "॥ इति

° " मातुले स्वशुरे मित्रे गुरौ गुर्वगनासु च।आशौचं पक्षिणीं रात्रिं मृता मातामही यदि "॥ इति ।

आत्मबंधुषु पितृबंधुषु मातृबंधुषु च पक्षिण्याशौचमुक्तमः। पितृमातृबंधुषुः शिष्ठाः पक्षिणीं नाचरंति ।

" एवं पित्रोभीगन्यौ ये ये पितामहयोस्तथा। ये मातामहयोश्चैव भगिन्यौ तत्प्रजाश्च याः"॥

રેપ

व्यासः—" पक्षिणीं योनिसंबंधबांधवेषु त्रिपूरुषम् " इति । गौतमोऽपि ( १४।१७-१८ )—

"पिक्षणीमसिपिंडयोनिसंबंधे सहाध्यायिनि च " इति । योनिसंबंधोऽत्र त्रिपुरुषविषय एव विविक्षितः । एकयोनिसंबद्धाः क्ट्रस्थैकमिथुनोत्पन्नास्तद्धत्पन्नाश्च मातुलमातृष्वसमातुलेयमातृष्वस्रीय-पितृष्वसृपैतृष्वस्रीयभगिनीभागिनेयाद्यः क्ट्रस्थसिहताः क्ट्रस्थस्थानीयत्वात्तः द्वातृसहिताश्च । तेष्वेकस्मिन्नसिपंडे मृते अन्येषां सर्वेषां पिक्षणी भवतीत्यर्थः । अत्र मातुलमातृष्वसृमातामहीषु पपिक्षणीविधानं स्त्रीणामेव । पुरुषाणां तु पूर्वोक्तं त्रिरात्रमेव । पेठीनिसः—" मातृष्वसृतत्सुतदुहिन्नोः पिक्षणी परस्परम् " इति । हमरीतश्च—"पिन्नोस्तत्सहज्ञयोस्तु पिक्षणी " इति । पिन्नोश्च तत्सहज्ञो मातापितृसहज्ञो मातुलमातृष्वसृपितृव्यिपतृष्वसृसंज्ञो यो जनस्तस्य य तत्प्रतियोगिनां च मिथः पिक्षणीत्यर्थः । विज्ञानेश्वरीथे—

"भगिन्यां संस्थितायां तु आतर्यपि च संस्थिते। स्वस्तीये आतृपुत्रे च पक्षिणीं क्षपयेत्रिशाम्" ॥ इति । १ • स्मृत्यंतरे च—" सोद्यीश्च सुतायाश्च व्यूढायाः पक्षिणी भवेत्"। अन्यत्रापि—" पक्षिणी योनिसंबंधेनातिकालेन सूतके "। मांडव्यः—

" योनिसंबंधजातानां शृणुध्वमृषिसत्तमाः । मातापित्रोः सोदराणां गुरूणां तत्सुताश्च ये ॥
" पक्षिण्याशौचमेषां तु परस्परमृतिर्यदि । स्वश्रूस्वशुरयोश्चेतत्सूरयः परिचक्षते "॥ •

संग्रहे---

" मातुष्वस्रसुतापुत्रौ पितृष्वस्रसुतस्त्रियौ । स्वसा पितृव्यपुत्री च स्वस्रपुत्री पितृष्वसा ॥ "भ्रातृपुत्री च दौहित्री पौत्री तत्प्रतियोगिनौ । स्त्रीपुंसौ च कचित्प्रेते पक्षिण्याशौचिनौ मिथः"॥ इति । संग्रहांतरे—

" मातामह्यौ पिता माता पितृब्यो मातुलस्तथा । मातृब्वसा मातुलानी पितृब्यस्त्री पितृब्वसा ॥ " मातृब्वसुर्मातुलस्य पितृब्यस्य पितृब्वसुः । पुत्री पुत्रस्नुषा स्वस्य स्वसा आता तदंगना ॥

" स्वसुर्श्रातुः स्नुषा पुत्रीपुत्रा स्वदुहितापि च । स्वपौत्री च स्वदौहित्री स्वदौहित्रस्तद्ग्रानाः ॥ "•अष्टान्त्रिंशज्जना एते स्त्रीमृतौ पाक्षणीजुषः । सपिंडान द्वादशैतेषु मुक्तान्ये पुमृतौ तथा"॥ इति ।

अन्यत्र—

" मातृष्वसा मातुरुश्च स्वसा भ्राता पितृष्वसा । पंच तत्तत्सुतापुत्रा दश पोत्रिपितामहाः ॥

" मातामहश्च दौहित्री पितृव्यस्तत्सुतात्मजौ । द्वाविंशतिजनाश्चेते परोक्षे दुहितापिता ॥

" दौहित्रश्च त्रयश्चेते तत्तत्पत्न्यस्त्रयोद्श । स्त्रीमृतौ पक्षिणीभाजे ह्यष्टत्रिंशदिति स्थितिः ॥

" मातृष्वमृपितृष्वस्रोः पुत्रीपुत्राश्च तत्स्त्रयो । पितृष्वसा स्वसा पुत्री आतृपुत्री स्वसुः सुता ॥

"पितृज्यपुत्री दौहित्री मातुलस्य सुतासुतौ । तत्स्री चासंनिधौ पुत्री स्वसोः पुत्रौ च तत्स्त्रयौ ॥ "क्वाचिच्य मातुः पितरौ स्वसा च श्रातृतत्स्त्रयौ । पिक्षण्याशौचिनस्त्वेते पुंमृतौ पंचिवंशितः "॥ इति । तत्तत्पत्न्यः मातृष्वसृपुत्रमातुलतत्पुत्रस्वसीयश्रातृतत्पुत्रपैतृष्वसेयपितामहमातामहिपितृव्यतत्पुत्रपितृ— ३० दौहित्रपत्न्य इत्यर्थः । मातृष्वसृपुत्रादीनां पत्नीग्रहणं स्वस्वभर्तरि मृतेऽपि भर्तृप्रतियोगिमरणे तासां पिक्षिणीप्राप्त्यर्थम् 'पिक्षणीमसिपिंडे योनिसंबंधे ' (१४।१०-१८) इति आ त्रिपुरुषं योनिसंबंध एव गौतमादिभिः पिक्षण्याशौचस्योक्तत्वान्मातृष्वस्नादिभर्तृमरणे पिक्षणी नास्त्येव । बंधुत्वात्स्नानमित्ति । एवं मातृष्वस्रेयादिष्वनीमरणेऽपि नास्ति पिक्षणी । अत एव मातामहीमातुलन्योः पृथग्यहणम् । तथा चोक्तम

"माहृतः पितृतो येषु विहिता पुंसु पक्षिणी। न तत्पत्नीमृतौ सा स्यात् स्नानमात्रं विधीयते."॥ इति:। भर्तृसमानयोगक्षेमत्वात् योनिबन्धपत्नीनां तु पक्षिणी भवति ।

"एकत्वं सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रेऽथ सूतके" इति स्मरणात् । तथा च संग्रहे—"भर्तुर्यचद्घं ५ तत्तत्पत्न्याः स्यान्नास्य पत्न्यघम् " इति । इवशुरस्यालविषये जामातुर्विशेषस्याभिधानात् तब्यतिरिक्तपत्नीबंधुमरणाशौचं भर्तुर्न स्यादित्यर्थः । सांपर्किकं तु भर्तुराशौचं स्त्रीणां नास्ति । " आशौचं यस्य संपर्कादापतेद् गृहमेधिनः । क्रियास्तस्य प्रकुप्यंति गृह्याणां च न तद्भवेत्"॥इति

स्मरणात् । गृहे भवा गृह्याः । " द्रव्याणि स्त्रीपुत्रादयश्चेति " विज्ञानेश्वरेण व्याख्यातम् ।

भिन्नमातृष्वस्रादिविषयाशौचम्।

१० भिन्नमातृष्वस्रादिविषये अहोरात्रमाशौचमाह अत्रिः—

" भिन्नमातृष्वसुर्भिन्नपितृष्वसुरहः स्मृतम् । सत्सुतानामथाहश्च मरणे भूगर्जवीत् " ॥ इति । अत्र भिन्नमातापित्रोरप्यहरिति ग्राह्यम् । तेन भिन्नमातृष्वसृभिन्नपितृष्वसृतत्तत्सुतदुहितृभिन्नमातापितृ-तत्सुतद्वहित्गामहोरात्रं भवतीत्यर्थः । तथा च संप्रहे-

"भिन्नपित्रोः पितृश्रातृस्वस्रपत्यानि तत्प्रजाः। शुध्यंत्यन्हा मिथः शावे जनास्तत्प्रतियोगिनः"॥ इति ।

१५ भिन्नपित्रोः जारपिवृतत्पत्न्योर्माता पितृश्रावृस्वसृपुत्रीपुत्राः तत्प्रजाः । तच्छब्देन पित्राद्यपर्यता जनाः परामृञ्यंते । प्रजाशब्दः सतदुहितृवाची । एतेष्वन्यतरस्य मरणे अन्यः दिनेन शृध्यतीत्यर्थः । अन्योऽप्यर्थः । भिन्नपितृशब्देन सपत्नीमातृभिन्नोद्रपितृब्यावुच्येते । पितृब्येऽपि पितृत्वप्रसिद्धेः । तेन तत्पतृञ्चातृष्वमृपुत्रीपुत्राः तत्प्रजाश्च दिनेन शुध्यन्तीति। तथा पारस्करः-

" या सपत्नीसुता मातृसपत्नी या च ते मिथः । अहोरात्रेण शुध्येतामाह पारस्करो मुनिः " ॥

२० अत्रात्रेयमपि योजनीयं "भिन्नमातृष्वसुः" इति । अत्र मातृष्वसुः सपत्नी पितृष्वसुः सपत्नी च भिन्नमातृष्वसा भिन्नभिन्नपितृष्वसा च भवतीति तयोस्तत्सुतानां चाहरित्यत्रिवचनार्थमन्ये मन्यंते। तथा च संग्रहे--

" पुत्र्याः सापत्नको चैव स्वसुः सापत्नको तथा । मातृष्वसुश्च सापत्नो सापत्नो च पितृष्वसुः ॥ " भिन्नमातुश्च पितरौ स्वसा भ्राता तयोर्भवौ । भिन्नमह्योः स्वसापुत्रौ भिन्नमातुः सुतासुतौ ॥

३५ "तयोर्भवो च स्त्रीमृत्यां षड्डिंशतिदिनाधिनः । सिपंडांस्त्रीन् विमुच्येषु पुंमृतौ च तथा भवेत्"॥ इति । एवं च सपत्न्याः सपत्नीमातृवर्गाशीचं नास्त्येव । बंधुत्वात्स्नानं भवति। भिन्नपित्रोतिति वचनस्या-र्थान्तरमपि वर्णयन्ति । दत्तस्य प्रतिग्रहीता भिन्नपिता । तत्पत्नी भिन्नमाता । तस्याः पिता भ्राता स्वसा पुत्री तत्प्रजाश्च प्रतिग्रहीतुः स्वसा तत्प्रजाश्च मिथः दिनेन शुध्यंतीति । दत्तस्य जननीजनक-रूपपित्रोः पितृत्रातृस्वसृपत्न्यानां तत्प्रजानां च पक्षिण्याशौचमेव । "पक्षिणीमसपिंडयोनिसंतंत्रे "

३० इति योनिसंबंधनिबंधनेन पक्षिणीविधानात्।

तथा च स्मृत्यन्तरे—" दत्तस्वसरि स्वस्रीये दत्तभ्रावृसुतास्विप ॥

"पितृष्वस्रोश्च तत्पुत्रदुहित्रोः पक्षिणीमृतौ । पितृवये तद्दितरि तत्पुत्रेषु च पक्षिणी"॥ इति । याज्ञवल्क्यः (प्रा. २४)--

"अहस्त्वद्त्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्। गुर्वतेवास्यनूचानमातुरुश्रोत्रियेषु च?ा। इति।

३५ गुरुरपाध्यायः ।

450

"अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः।तमपीह गुरुं विद्यात् श्रुतोपिक्रियया तथा"॥इत्युक्तलक्षणः। अंतेवासी शिष्यः। अन्चानो योऽङ्गानां प्रवक्ता। मातुलोऽसंनिहितः। भिन्नोद्रमातुलो वा। श्रोत्रिय इह समानग्रामवासी विविक्षितः। "एकाहं सब्रह्मचारिणि समानग्रामिये च" (४।४।२६–२७) इत्याश्वलायनस्मरणात्। एकगृहवासिनि तु "श्रोत्रिये तूपसंपन्ने" इति पूर्वोक्तं त्रिरात्रं द्रष्टव्यम्। अश्रोत्रिये स्ववेश्मिनि मृते सत्येकरात्रमाह विष्णुः (२२।४५) " असिपंडे स्ववेश्मिनि मृते ५ एकरात्रम् " इति। स एव (२२।४३) "आचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुल्यवशुरश्वशुरस्वश्रूसहाध्यायिशिष्येष्वेकरात्रेण शुद्धः" इति। उपाध्यायशब्दार्थः चंदिकायां दिश्तः—
"एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यथ वा पुनः। योऽध्यापयित वृत्त्यर्थं स उपाध्याय उच्यते "॥ इति। विष्णवेऽप्युपाध्यायग्रहणं शास्त्रोपदेष्टृणां जप्यमंत्रोपदेष्टृणामाचार्याणामुपलक्षणार्थम्। अत एव

आश्वलायनेन 'गुरौ चासपिंढे त्रिरात्रम् " इत्यत्रोक्तम् । इतरेष्वाचार्येष्वेकाहमिति ॥ " उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते"॥

इति निरूपिताचार्यादितेरेष्वाचार्येष्वित्यर्थः । स्मृत्यंतरे— "सब्रह्मचारिणि प्रेत उपाध्याये तथैव च ।श्वशुरस्य सुते चैव अहोरात्रेण शुध्यति "॥ इति ।
आश्वलायनः ( ४।४।२६ )—" एकाहं सब्रह्मचारिणि" इति । मनुरिष ( ५।७० )

"सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम् । मातृबंधौ गुरौ मित्रे मंडलाधिपतौ तथा"॥ इति । १५ एतदेकरात्राशौचं महामंडलाधिपतिविषयम् । स्वल्पदेशाधिपतिविषये तु याज्ञवल्कयः (प्रा.२५)—

"निवासराजानि प्रेते तद्दः शुद्धिकारणम् " इति । निवासः स्वदेशः । तस्य यो राजा स्वामी स यस्मिन्नहन्यतीतः तद्दहर्मात्रं शुद्धिकारणम् । रात्रौ चेदतीतः तद्दा रात्रिमात्रम् । अत एव मनुः (५।८२)—" प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः" इति । ज्योतिषा सह वर्तत इति सज्योतिः । अत्र आशौचम् । अन्हि चेत् यावत् सूर्यदर्शनं रात्रौ २० चेयावन्नक्षत्रदर्शनमित्यर्थः । वृद्धमनुरिष—

" ग्रामेश्वरे कुलपतौ श्रोत्रिये च तपस्विनि । शिष्ये पंचत्वमापन्ने शुद्धिर्नक्षत्रदर्शनात् " ॥ इति । कुलपत्तिः समृहपतिः । श्रोत्रियादावेककालविधानं असंनिधिविषयम् । **संग्रहे**—

" सब्रह्मचारिण्येकाहं सहाध्यायिनि पक्षिणी । उपाध्यायसुद्दृत्स्यालभूभृत्सु च मृतेष्वहः ॥

" बंधौ स्नानं सगोत्रेऽहर्ज्ञीयं संबंधके मृते "। इति । एकाचार्योपनीतः सब्रह्मचारी । स्यालः २५ पत्निश्राता । मातृपक्षे पितृपक्षे च ज्ञायमानसंबंधके बंधुजने मृते स्नानं भवति । सगोत्रे तु ताहिग्विधे मृते अहोरात्रमित्यर्थः । आपस्तंबः (२।६।१५।२) " मातृश्च योनिसंबंधेभ्यः पितृश्चा सप्तमा-त्पुक्षात् । यावता वा संबंधो ज्ञायते तेषां प्रेतेषूद्कोपस्पर्शनं गर्भान्परिहाप्या परिसंबत्सरान् " इति । अपरिपूर्णसंवत्सरानसपिंडबालान्परिहाप्य वर्जयित्वा ज्ञायमानसंबंधे बंधौ मृते स्नानमित्यर्थः । संग्रहे

"श्वश्रृश्वशुरतत्पुत्रयाज्याचार्यमुतर्त्विजाम्। उपाध्यायस्य सद्यः स्यात् मृतौ तत्प्रतियोगिनाम्"॥इति। श्वश्र्वादिप्रतियोगिनां मृतौ श्वश्र्वादीनां सद्यःशौचं स्नानाच्छुद्धिरित्यर्थः। उक्तमसपिंहे जिरात्रा• याशौचं सर्ववर्णेषु समानम्। तथा चंद्रिकायाम्—

" आशौचमसिपेंडेषु प्रोषिते श्रोत्रिये गुरौ । अतीते चूपतौ तद्वद्वतुकाले च योषिताम् ॥

" अप्रजासु तथा जीषु मातुले बांधवेषु च । एवमादावाजीचस्य चतुर्णामपि तुल्यता "॥ मति । ३५ अप्रजासु गर्भाज्ञादादिता नवप्रजासु । अनेकाशीचसंनिपाते आशीचम्।

अनेकाशीचसंनिपाते प्रतिनिामत्तं नैमित्तिकावृत्ती तां निवारयति पराशरः ( ३१३५ )—

" अंतरा तु द्शाहस्य पुनर्मरणजन्मनी । तावत्स्याद्शुचिविंप्रो यावत्तत्स्याद्निर्दशम् " ॥ इति । यदा दशाहाशौचकालमध्ये तत्तुल्यस्य ततोऽल्पस्य वा निभित्ते जननमरणे स्यातां तदा पूर्वप्रवृत्त-

५ माशोचं यावदनिर्दशं अनिर्गतदशाहं स्याद्विप्रस्तावदेवाशुचिर्भवति न पुनर्मध्योत्पन्नमरणादि-निमित्तद्शाहाद्याशौचवानित्यर्थः। शंखिलाखितावपि—"अथ चेदंतरा प्रमीयेत जायेत वा शिष्टेरेव

दिवसैः शुध्येदहःशेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिसृभिः "॥ इति । याज्ञवल्क्यः ( प्रा. २० )—

" अंतरा जन्ममरणे शेषाहोभिर्विशुध्यति " ॥ इति । विष्णुरपि ( २२।३४ )—"जननाशौच-मध्ये यद्यपरं जननं स्यात्तत्र पूर्वाशौचव्यपगमे शुद्धिः। मरणाशौचमध्ये ज्ञातिमरणेऽप्येवम्"॥ इति ।

१० गौतमेऽपि (१४।५।६)—"तच्चेदंतःपुनरापतेत् । शेषेण शुध्येरन् । रात्रिशेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिसृभिः" । इति । चंद्रिकायामिदं व्याख्यातम् संपूर्णाशौचस्यान्त्याहोरात्रमध्ये संपूर्णाशौचा-न्तरस्य यदा संनिपातः तदा द्वितीयाशौचस्य प्रथमाशौचकालशेषेण न शुद्धः । किंतु तच्छेषा-दूर्ध्व द्वाभ्यां रात्रिभ्याम् शुद्धिः । यदा तु पुनरष्टमे यामे संपूर्णाशौचांतरसन्निपातस्तदाष्टमयामा-दूर्ध्वं तिसृभी रात्रिभिः" इति । स्मृत्यंतरेऽपि—"निशावशेषे द्विदिनात्तदूर्ध्वं यामावशेषे त्रिदिना-

94 त्रयाति " ॥ इति । **शातातपोऽप्याह्-**" रात्रिशेषे ब्यहाच्छुद्धिर्यामशेषे ज्यहादिति " । अयं च विशेष: संपूर्णाशौचसंनिपातविषयो द्रष्टव्यः । यदाह बोधायनः (१।५।१०४)— " अथ यदि दश रात्राः संनिपतेयुराचं दशरात्रमाशोचमा नवमाद्दिवसात् " इति । आङ्त्राभि-

विधो । यावन्नवमदिवससमाप्तिस्तावत्पूर्वाशोचकालेन उत्तराशोचां समाप्तिरित्यर्थः । एवं च पूर्वाशोचांत्यिद्नेऽपि संनिपतितस्यासंपूर्णस्य द्वितीयाशोचस्य पूर्वाशोचशेषेणेव शुद्धिबेद्धिव्या। <sup>१</sup>२० तथा च धर्मदीपे-"ब्राह्मणस्य पूर्वाशीचदशमेऽन्हि यदा संपूर्णद्वितीयाशीचप्रक्रमः तदा 'रात्रिशेषे

द्वाभ्याम् ' इत्ययं विशेष " इति । देवलोऽपि--"पुनः प्राप्तं दशाहात्प्राक् पूर्वेण सह गच्छति । दशमेऽह्नचापतेयस्य ब्याहात्स तु विशुध्यति,"॥ इति ।

" प्रभाते त त्रिरात्रेण दशरात्रेष्वयं विधिः" इति । यदि जननाशौचमध्ये मरणमापतिति , तदा मरणदिनमारभ्य दशाहाशौचमाहां**गिराः**-

" सूतके मृतकं चेत्स्यान्मृतके त्वथ सूतकम्।तत्राधिकृत्य मृतकं शौचं कुर्यान सूतकम्"॥ चतुर्विंशतिमतेऽपि--

." मृतजातकयोर्योगे या शुद्धिः सा तु कथ्यते । मृतेन शुध्यते जातं न मृतं जातकेन तु "॥

षद्त्रिंशन्मते-

" शावाशौचे समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत् । शावेन शुध्यते सूर्तिर्न सूतिः शावशोधनी''॥ इति १ ३९ देवलः-

- " मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत् । अघानां सन्निपाते हि शुद्धिर्ज्ञेया गरीयसी " ॥ इति । गरीयस्त्वाच्छावेन समकालस्यापि सूत्याशौचस्य स्वरूपतो लघीयसः शुद्धिरित्यर्थः। कालतो गुरुणा आशोचेन लघ्वाशोचशुद्धिमाह—

ं । " शावांते शाव आयाते पूर्वाशीचेन शुध्यति । गुरुणा लघु शुध्येत्तु लघुना नेव सहुर "॥ ay अल्पकालाशौचमध्ये दीर्घकालाशौचप्राप्तौ दीर्घकालाशौचेन शुद्धिमाह उ**रामा** अपि क

" स्वल्पाशीचस्य मध्ये तु दीर्घाशीचं भवेद्यदि । न पूर्वेण विशुद्धिः स्यात्स्वकालेनैव शुध्यति " ॥ शंख:---

" समानाशौचसंपाते प्रथमेन समापयेत् । असमानं द्वितीयेन धर्मराजवचो यथा"॥ द्वितीयमाशौचं प्रथमाशौचकालापेक्षया दीर्घकालत्वेनासमानकालं द्वितीयेन द्वितीयाशौचकालेनैव समापयेदित्यर्थः ॥ यमोऽपि-" अघवृद्धिमदाशौचं पश्चिमेन समापयेत् ।

" यदा त्रिरात्रे प्रकांते दशाहं प्रविशेखदि । आशौचं पुनरागच्छेत्तत्समाप्य विशुध्यति " ॥ इति । अत्र विशेषो देवलेनोकः-

" परतः परतोऽशुद्धिरघवृद्धौ विधीयते । स्याचेत् पंचमतादन्हः पूर्वेणैव विशिष्यते " ॥ अस्यार्थः-"परभूतस्य पूर्वसजातीयस्य विजातीयस्य वा दिनाधिक्येन वृद्धौ परतः शुद्धिः। परा-शौचस्य यावान् कालः तस्य सर्वस्यापगमपर्यंतमशुद्धिः । पूर्वाशौचं पराशौचापेक्षया स्वल्पकालमपि १० यदि पंचमादन्हः पंचमदिनात्परतोऽपि कतिपयदिनोपेतं स्यात्तदा पूर्वेण पूर्वाशौचकालशेषेण पराशोचस्यापि शुद्धिर्विशिष्यते विधीयत" इति । चंद्रिकायामप्यस्यार्थोऽभिहितः-उत्तराशोचस्य दीर्घकालत्वे पि यदि पूर्वाशीचमुत्तराशीचकालादर्धाधिककालं स्यात्तदा पूर्वेणेवोत्तरस्यापि शुद्धि-र्भवति । अत्रोदाहरणम्--

"अधस्तान्नवमान्मासाच्छुद्धिः स्यात्प्रसवे सद्।। मृते जीवेऽपि वा तस्मिन्नहोभिमीससंख्यया"॥ १५ इति वचनेन सप्तममासप्रसवे सप्तरात्रं अष्टममासप्रसवे अष्टरात्रमुक्तम् । तत्र यदा सप्तरात्राद्याशीच-मध्ये दशरात्राशौचं तदार्थाधिकत्वात्पूर्वाशौचशेषेणोत्तराशौचस्य शुद्धिर्भवति । प्युत्तराशीचकालाधीधिककाले पूर्वाशीचे द्वितीयाशीचस्य तच्छेषेणेव शुद्धिरिति ।

अयमेवार्थः स्मृतिरत्नमाधवीयादावभिहितः । तत्र चेद्मुदाहृतम् । यदा गर्भपातिनिमित्ते षडहाशीचे यदि दशाहाशीचमापतेत् तदा षडहाशीचशेषणैव दशाहाशीचस्यापि निवृत्तिरिति ।२० एतदेवाभिप्रेत्य दशकेऽप्युक्तम्-"अल्पात्पंचिदनाधिकाइशदिनं गच्छेत् " इति । यत्तु कैश्विदुक्तं कठौ निषद्धस्य क्रमाशौचस्य प्रतिपादनादुरुक्तिरिति तदविचारितरमणीयम् । क्रमाशौचव्यति-रिक्तस्य पंचिदनाधिकाशौचस्य चंद्रिकादावुक्तत्वात् । हारीतः-

''स्वल्पकाले मृताशौचे दीर्घ चेज्जातकं भवेत्। स्वल्पकालेन शुद्धिः स्यान्न दीर्घेण विशुध्यति''॥ इति। व्यासोऽपि-

"त्रिरात्रमृतमध्ये तु दशाहं जातकं भवेत् । मृताशौचेन शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः" ॥ इति । मत्स्यपुराणे-

"जाताशौचस्य मध्ये तु ततो न्यूना मृतिः पतेत्। न तत्र जननाशौचं मृतकेनैव शुध्यति"॥ इति। षडशीती विशेष उक्तः-

" शाबादल्या समा वाऽपि सूतिः शाबेन शुध्यति । स्वभावबहुसूतिस्तु न्यूनशावविशोधनी ॥

" बहुसंस्यदिनं यत्तु तत्स्वभावबहूच्यते " इति । यथास्वदेशाचारं अत्र ब्यवस्था । संग्रहे-" सूतके तत्पुनः स्याचेच्छावे यद्वाऽथ सूतकम् । पूर्वेणैवोत्तरं गच्छेन्न शावं सूतकात्कचित्॥

" पूर्वस्यांत्यिदिने तच्चेद्ब्रहं पूर्वीघतः परम् । ज्यहं पूर्वीत्ययामे च तत्प्रभातेऽथ वा यदि ॥

" दीर्घादल्यं वजेन्नाल्पाद्दीर्घामत्यवसंगती । प्रभातें उत्यदिने वाप्तमपैत्यल्यं हि दीर्घतः ?"॥ इति 🖟

अत्र केचिदाहु:- " पूर्वेणैवोत्तरं गच्छेत् " इति वचनेन पूर्वमृतिनिर्मित्ताशौचमध्ये उत्तरमृति-निमित्ताशौचस्य संनिपाते देशांतरीयस्य वा तस्य श्रवणे पूर्वशेषेण शुद्धिः। न तृत्तरमृतिनिमित्ता-शौचमध्ये पूर्वाशौचश्रवणे उत्तराशौचशेषेण शुद्धिः । किंतु अवशिष्टमतिक्रांताशौचमनुष्ठेयमेव ।

उत्तराघरोषेण पूर्वाघस्य सुध्यभावात्। उत्तरमृतिनिमित्ताशौचमध्ये पूर्वाशौचस्यानतिकान्तस्य श्रवणे

५ पूर्वशेषेणोत्तरस्यापि शुद्धिः । पूर्वस्यातिक्रान्तस्य तु दीर्घादल्पमिति वचनेनोत्तराशौचशेषेण शद्धिः । आशौचमध्ये आपतितस्याशौचस्य निर्गमानन्तरं श्रवणेन पुनराशौचमनुष्ठेयम् । संनिपाताशौच-वचनेषु पुनराशौचपाते शिष्टाहात् शुद्धिविधानात् । यथा स्नानानन्तरस्पृश्यस्पर्शावगमेऽपि तेनैव स्नानेन पूर्वस्यापि शाद्धिरिति । मातापितृमरणाशौचयोरंतिमदिनात्पूर्वमेव मिथः संनिपातेऽपि न प्रथमाशौचशेषेणीव शुद्धिः । यदाह शंखः-

१॰ " मातर्यग्रे प्रमीतायामशुद्धौ भ्रियते पिता। पितुःशेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यातु पक्षिणीम्" ॥ इति। मात्राशौचमध्ये पित्राशौचसांनिपाते पितृशावेनैव शुद्धिः। पित्राशौचस्य मध्ये मातृशावसंनिपाते तु पूर्वीशौचानन्तरमातृशावाशौचं पाक्षणीमात्रमनुवर्तत इत्यर्थः । पडशीतौ-

" पूर्वेण चापरेणापि पित्रोः शावेन हीतरत् । आशीचं शुद्धिमायाति न पित्रोः शावमन्यतः ॥ " मातुराशौचमध्ये तु पिता च ब्रियते यदि । पितुर्मरणमारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम् ॥ १५ " पितुराशौचमध्ये तु यदि माता प्रमीयते । दशाहात्पैट्टकादूर्ध्व मातृकं पक्षिणी भवेत् "॥

देवली विशेषमाह-" मृतं प्रतिमनुत्रज्य पत्नी चेज्ज्वलनं गता । न तत्र पाक्षणी कार्या पैतृकादेव शृध्यति ॥

" पुत्रोऽन्यो वाऽमिदस्तस्यास्तावदेवाशुचिस्तयोः। नवश्राद्धं सपिंडं च युगपच्च समाप्नयात्॥

"भर्तुः पित्रादिभिः कुर्यात् भर्त्रा पत्न्यास्तु नैव हि। सापत्न्या वाऽनपत्न्या वा न भेद इति गोभिलः"॥इति। २० तथा च गोभिलः-

" एकचित्यां समारूढौ दंपती निधनं गतौ । एकोद्दिष्टं षोडशं च भर्तुरेकादशेऽहनि ॥

यमः---

" द्वादरीऽहिन संप्राप्ते पिंडमेकं द्वयोः क्षिपेत् । पितामहादिपिंडेषु तं पितुर्विनियोजयैत" ॥ इति ।

" पत्न्या चैकेन कर्तव्यं सिपंडीकरणं स्त्रियाः । सा मृतापि हि तेनैक्यं गता मंत्राहुतिवतेः "॥

२५ संग्रहे—" पत्युर्भृताहान्यदिनेऽनुगच्छेचा स्त्री पतिं चित्यधिरोहणेन ।

" दशाहतो भर्तुरघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्यातृथयोव काले " ॥ **अन्यत्रापि**—

" पूर्वेद्युर्वाऽपरेद्युर्वा भर्तारमनुगच्छति । भर्त्रा सहैव शुद्धिः स्याच्छ्राद्धं चैकदिने भवेत् "॥ इति । वसिष्ठो विशेषमाह-

" अनुयाने तु पतिना सपिंडीकरणं सह । अंतर्घाय वृणं मध्ये भर्तृश्वशुरयोरपि "। इति । ३० अस्यार्थः-पूर्व भर्तुः पिंडे पित्रादिभिः संयोजिते प्रथमपिंडो भर्तृपिंडो भवति । द्वितीयः स्वशुगुपिंडो

भवति । तत्र भर्तृर्वशुरपिंडयोर्मध्ये वृणमन्तर्धाय भर्तृपिंडेन स्त्रीपिण्डं योजयेदिति । स्मृत्यंतरे-"मातापित्रोर्मृतौ चैव जनने त्वौरसस्य च । स्वाशौचापगमे नैव शुद्धिः स्यान्नान्यकालतः"। इति सपिंडाधमध्ये पित्रोर्धृतावीरसपुत्रजनने च न सपिंडाधरोषेण शुद्धिः किंतु मातापितृमरणनिर्मित्तं पुत्रजनननिमित्तं च दशाहमाशौचमनुष्ठेयमित्यर्थः।

अंगिराः-''दाहकस्तु दशाहांतः शवदाहं चरेद्यदि । पूर्वेणैव विशुद्धिः स्यात्पित्रोस्तिहिवसाद्भवेत्"॥ नारदः

"अंतर्दशाहे चेत्कर्तुः पुनः प्रेतस्य संस्कृतिः। तस्माच्छुद्धिः पूर्वशेषादेकोहिष्टं यथोदितम् ॥ "पितरौ चेत् दहेत्तत्र दशाहाच्छुद्धिरमिदे" इति " एकादशेन्हि मध्यान्हे एकोद्दिष्टं विधीयते " ॥ इतिवचनात् तत्तदेकादशाह एवैकोद्दिष्टं भवतीत्यर्थः । हारीतश्च

दाहकार्यद्वयं स्याचेत्कर्तुरैक्ये विशेषतः । पूर्वेणैव समाप्येत तोयपिंडद्वितीयकम् "॥ तोयपिंडामिति स्वाविनाभूताशौचोपळक्षणम् । दक्षः-

" मृताशौचनिमित्ते द्वे दहनं मरणं तथा । ज्ञातीनां मरणादेव दहनाद्दाहकस्य तु ॥

" अत्रं दग्ध्वा दशाहान्तः शुद्धिः पूर्वीघशेषतः" इति ॥ संग्रहे —

" पित्रन्यानन्तरानेकान दग्ध्वा पूर्वाघतः शुचि । पितरौ चेद्दहेत्तत्र दशाहाच्छुद्धिरप्रिदे" ॥ इति । १० अखंडादर्शे-"जननमणयोरन्यतरस्मिन्वर्तमाने यदि कश्चिज्जायेत ततस्तु मातापित्रोर्दशाहमेवा-शौचं न सिपंडांतरवत्पूर्वकालेनेव शुद्धिः नापि गुरुणा " इति ।

तथा बोधार्यनः—" जननमरणयोः संनिपाते जनने मातापित्रोर्दशाहमाशौचम् " इति । संग्रहे -- "स्वाशौचकालतस्त्वेव सूतिकाजनकोऽभिद्ः। शुध्येरन्नघयोगेऽपि न पूर्वाशौचशेषतः"। षडशीतावपि-

"पूर्वाशौचेन या शुद्धिः सूतीनां मृतिनां च सा। सूतिकामग्निदं हित्वा प्रेतस्य च सुतानपि"॥ इति। एतदुक्तं भवति। ज्ञात्यघे वर्तमाने यदि प्रसवः स्यात्तदा मातुः सूतिकावधित एव शुद्धिः। पितुर्दशाहेनैव। तत्र ज्ञात्यघमध्ये ज्ञातिदाहे कृते सति दाहकस्य दाहादिदशाहेनैव शुद्धिः। न पूर्वाशौचशेषेण पुनर्ज्ञात्यंतर्दाहे पूर्वदाहादिदशाहरोषेण । पित्रोस्तु दाहे दाहकस्यान्येषामपि पुत्राणां पितृ-मरणादिदशाहेनैव शुद्धः । न पूर्वदाहदशाहशेषणोति ।

अज्ञातिदाहाशौचम् - पक्षिण्याशौचिनां अज्ञातिदाहे विशेषः स्मर्यते

" अज्ञातिं तु नरं दग्ध्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । ज्ञातीनां दर्शनाच्छुद्धिः संचिते दशरात्रकम्''॥ इति । अज्ञौतिदाहे मुख्यकर्ट्ट्र्शनाभावे उद्कदाने सति ज्यहमाशौचमस्ति । ज्यहात्परं संचयनात्पूर्व कर्तृदर्शनानंतरं दाहकर्तुराशौचमुदकमपि नास्ति। संचयनात्परं कर्तृदर्शने तु प्रेतान्नभोजने दशाह-पर्यतमाशौचम् । दशमदिने उदकमप्यस्तीत्यर्थः । दीपिकायां तु-

" जनकस्य जनन्याश्व भार्याया भर्तुरेव च । पुत्रस्य दुहितुश्चैव जनने मरणेऽपि च ॥

" स्वकालेनैव शुद्धिः स्याच्छेषन्यायो<sup>९</sup> न विद्यते "॥ ज्ञात्यघमध्ये पुत्रजनने पित्रोर्द्शाहत एव शुद्धिः । भार्यादिमरणे तत्प्रतियोगिनामपि स्वकालत एव शुद्धिः । न पूर्वशेषेणेत्यर्थः । आशीच-मध्ये पत्रजनने जातकर्मादिकमपि कार्यमेव । यदाह प्रजापतिः-

"आशोचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्। कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिः पूर्वाशोचेन शुध्यति"॥इति । ३० पित्रधमध्ये पुत्रजनने पितृमरणाशौचशेषेण पुत्रजन्मनिमित्ताशौचमपि शुध्यतीत्यर्थः।

तथा च रत्नावल्याम्-

"पित्रोर्मृतान्तराले तु स्वभार्या चेत्प्रसूयते। पित्रोः शेषेण शुद्धिः स्यात्पत्न्याः शुद्धिः स्वकालतः"।इति। मातापिवृमरणाशौचमध्ये भार्यायाः प्रसवे सति जनकस्य पितृमरणाघशेषेण शुद्धिः । पत्न्यास्त स्वकालेनैवेत्यर्थः ।

१ क्ष-दशाहक । २ ध. मू. १।५।६०. । २ क्ष-न्यायेन । 80

#### असंनिहितदेशभवसपिण्डमरणाशीचम् ।

असंनिहितदेशभवसिपंडमरणाशौचमाह मनुः ( ५।७४ )—

" विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम् । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् " ॥ विगतं मृतं विदेशस्थं असंनिहितदेशस्थं अनिर्दशं अनिर्गतदशाहं दशरात्रस्यांतः स्वजात्युक्तकाळा-५ शौचमध्ये इति यावत् । एतज्जन्माशौचस्यापि प्रदर्शनार्थम् । तथा च ब्रहस्पतिः—

"अन्यदेशे मृतं ज्ञातिं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म वा । अनिर्गतदशाहं तु शेषाहोभिर्विशुध्यति"॥

अन्यदेशे असंनिहितदेशे । पुत्रस्य जन्म ज्ञातेः स्वस्य वाऽपत्यस्य जन्म । **शंखोऽपि** "देशांतरगतं शत्वा कल्याणं मर्गणं तथा । यच्छेषं दशराबस्य तावदेवाशक्तियेवत" ॥ देशांतरग

"देशांतरगतं श्रुत्वा कल्याणं मरणं तथा। यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत्" ॥ देशांतरगतं असंनिहितदेशभवं कल्याणं अपत्यजन्मेति यावत् । दशरात्रस्येत्येतत्कालांतरस्याप्युपलक्षणार्थम् ।

१० " यस्य वर्णस्य यः कालो विहितो गुणवत्तया । श्रुत्वा तदंतरेवासौ तच्छेषेणैव शुध्यति "॥ इति स्मरणात् ! याज्ञवल्कयोऽपि ( प्रा. २१ )— "प्रोषिते कालशेषः स्यात्"॥ इति । संग्रहे— "शिष्टाहमेव सर्वेषामपि ज्ञातेंऽतरा त्वघे । प्राक्संचयात्सुतस्येत्थं तद्वध्वं दशरात्रकम् " ॥ इति । शावे च सूतके चांतरा मध्ये अवगते सति पुत्रव्यरितिकानां सर्वेषामपि सपिंडानां शिष्टाहमेवाषं

्र भवति । पुत्रस्य तु मुख्यकर्तुरपि अस्थिसंचयनात्प्राक् पित्रोर्मृतिश्रुतौ शिष्टाहमेवाशौचं तदूर्ध्व <sup>१९</sup> श्रवणदिनादिदशाहमेवेत्यर्थः । तथा च स्मृत्यंतरे—

"पित्रोर्मृतौ चेह्रस्थः श्रुत्वा तिह्वसात्परम् । पुत्रः शुध्येत् दशाहेन संचयात्प्राक्तु शेषतः"॥इति । " चतुर्थेऽहिन विप्राणामस्थिसंचयनं स्मृतम् " इत्यस्थिसंचयनस्य चतुर्थिदिने कर्तव्यत्वविधानात् । 'संचयनात्प्राक्तु शेषत' इति संचयेन चतुर्थिदिवसस्यैवोपछक्षितत्वाच चतुर्थिदिनात्पूर्वं पिवृमरणस्मृतौ शिष्टाहं चतुर्थिदिवसादि तच्छूतौ दशाहिमिति केचित् ।

२॰ **अतिक्रान्ताशौचम्** । उक्तस्य दशरात्रादिशावाशौचस्यापगमादृर्ध्व असंनिहितदेशे मृतसपिंडस्यं मरणवार्ताश्रवणे त्वाह मनुः ( ५।७५ )—

" अतिक्रांते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वैवापो विशुध्यिते"॥

शंखोऽपि-

" अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । तथा संवत्सरेऽतीते स्नात एव विशुध्यति " ॥

२५ देवलः--

" आशौचाहःस्वतीतेषु बंधुश्चेच्छूयते मृतः । तत्र त्रिरात्रमाशौचं भवेत्संवत्सरांतरे " ॥ संवत्सरांतरे प्रथमसंवत्सरमध्ये । चंद्रिकायाम्—

" अतीते सूतके स्वे स्वे त्रिरात्रं स्यादशौचकम् । संवत्सरे व्यतीते तु सद्यःशौचं विधीयते "॥

अत्र सूतकशब्दः शावाशौचपरः । याज्ञवर्ष्कयोऽपि-

३० " प्रोषित कालरोषः स्याद्शेषे ज्यहमेव तु । सर्वेषां वत्सरे पूर्णे प्रेते दत्वोदकं शुन्तिः " ॥ अरोषे अतिकांते दशाहादावित्यर्थः । अत्र विज्ञानेश्वरः (ए.१७९ पं.६-७)— " अयं च ज्यहो दशाहा- दूर्ध्वं मासत्रयादवीक् द्रष्टव्यः । पूर्वोक्तं तु सद्यःशोचं नवममासाद्र्ध्वमर्वाक्संवत्सराद्रष्टव्यम् । यत्पुनः " ऊर्ध्वं दशाहाच्छुत्वा एकरात्रम् " इति विस्वष्टस्मरणं तद्र्ध्वं षण्मासेभ्यः यावन्नवमम् । यच्च श्रुत्वा चोर्ध्वं दशम्याः पक्षिणीमिति तन्मासत्रयाद्र्ध्वमर्वाक् षष्ठात् । तथा च वृद्धवासिष्ठः—

१ याज्ञवल्कीये न दृश्यते । २१ श्लो. टीकायां मिताक्षरोद्धतं कस्यचिद्वचनम् (पृ.१७९ पं.१-२)

"मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् षण्मासे पक्षिणी तथा। अहस्तु नवमाद्वीगूर्ध्वं स्नानेन शुध्यित"॥ इति। स्मृत्यर्थसारे— " अतीताशौचं तु स्वाशौचकालादूर्ध्वं ब्राह्मणादीनां सर्वेषां वर्णानामुपनयना-दूर्ध्वं स्त्रीणां विवाहादूर्ध्वं भवति। तच मासत्रये त्रिरात्रं षण्मासे पक्षिणी नवममासे त्वेकाहं ततः परं सचैलं स्नात्वोदकदानाच्छुद्धिः। अतीताशौचे स्वाशौचकालत्रिभागादूर्ध्वं स्पृश्याः। जन्मन्यित-क्रांताशौचं सिपंडानां नास्त्येव। पुत्रजन्मिन तु पितुः स्नानमस्त्येव " इति।

स्मृतिरत्नमाधवीयादिषु तु दशाहादूर्ध्वमर्वाक् त्रिपक्षात्रिरात्रं षण्मासादवींक्पक्षिणी । अर्वाक्संवत्सरादेकाहम् । यदाह विष्णुः—

" अर्वाक् त्रिपक्षात् त्रिदिनं षण्मासाच दिवानिशम् । अहः संवत्सरादर्वाक् देशांतरमृतेष्विप " ॥ अत्र दिवाशब्देन अहर्द्वयमुच्यते । दिवानिशं पक्षिणीति यावत् । तथा च देवलः—

"आ त्रिपक्षात् त्रिरात्रं स्यात्षणमासात्पक्षिणी ततः । परमेकाहमा वर्षाद्वर्ध्वं स्नानेन शुध्यति "॥ इति । १० "नीते त्वाशौचे वत्सरांतस्त्वेकरात्रेण " इति विष्णुवचनमपि देवस्रसमानविषयम् । षणमासाद्वर्ध्वं संवत्सरमध्ये एकरात्रेण शुद्धिरिति यावत् । एवं च " मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् " इति वृद्धवसिष्ठ-वचनस्य " अर्वाक् त्रिपक्षात् त्रिदिनं आत्रिपक्षात् त्रिरात्रं स्यात् " इति विष्णुदेवस्ववचनयोश्च • निकटदेशतारतम्यापेक्षो विकल्पो दृष्टव्यः । यत्तु संग्रहकारवचनम्

"त्रिरात्रं त्रिषु मासेषु पक्षिण्येव ततिश्चेषु । ततोहःषट्स्वथ स्नानं दशरात्रात्यघं श्रुतौ "॥ इति । १५ तत्र प्रमाणं मृग्यम्। न तत्र देवळवचनं प्रमाणम्। "आत्रिपक्षात्रिरात्रं स्यात्" इति पठित्वा स्मृतिरत्नमाधवीयादिषु व्याख्यातत्वात् । न च "मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् " इति वृद्धवसिष्ठवचनं
प्रमाणम् । 'अहस्तु नवमादर्वाक्' इत्यस्यांशस्याप्याश्रयणप्रसंगात् । न च ततस्तत एकदेशाश्रयणमुचितम्। अतो विकल्प एव चंद्रिकायामुक्तः। भर्तृमरणे पत्न्या दशाहात्परमि दशाहम्। "दशाहं
पुत्रभार्ययोः " इति वचनात् । दशाहादूर्ध्वं सोदकमरणश्रवणे त्वाह मनुः ( ५१७७ )— १०

"बाुले देशांतरस्थे च पृथक्षिण्डे च संस्थिते । सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुध्यति" ॥ इति । देशांतरस्थे असंनिहितदेशस्थे बाले षाण्मासिकं पृथिवंपडे सोदकं इति यावत् । गौतमोऽपि (१४।४१) " बालदेशांतरितप्रविजतासिपंडानां सद्यः शौचम् " इति । संग्रहे—

"अत्याशौचं दिनं सद्यस्र्यहैकाहरशोचिनोः। पक्षिण्यिष्वषं तच्छुत्त्वैककालोन्यथाष्ट्रवः "॥ इति । स्वस्वाशौचकालेऽतिकांते अवगते सित न्यहैकाहाशौचिनोः क्रमेण दिनं सद्यःस्नानं पक्षिण्याशौचिनः २५ एककालः रात्रो अवणे रात्रिर्दिवा अवणे दिवा अन्यथा दशाहाद्वहिः अवणे स्नानमेवेत्यर्थः। अत्र न्यहैकाहाशौचिनोरत्याशौचं दिनं सद्य इत्यत्र मृलभूतं प्रमाणं मृग्यम्। यत्तु " ऊर्ध्व दशाहाच्छुत्वैक-रात्रम्" इति शंखवचनं प्रमाणमुपन्यस्तं न तत्र त्रिरात्रात्ययाशौचं प्रकृतम् । विज्ञानेश्वरादिभि-श्वान्यथा व्याख्यातम्—" इदमेकरात्राशौचं सिपंडानामूर्ध्व षण्मासेभ्यो यावन्नवमं पूर्वोक्तं तु सद्यः-शौचं नवममासादूर्ध्व दष्टव्यम् " इति । चंद्रिकादाविष " त्रिरात्राद्याशौचिनां कालशेषेण शुद्धिः ३० कालशेषाभावें सद्यःशौचम् " इति । यत्तु पक्षिणीविषये

"अतीते पश्चिणीकार्ते दशाहाभ्यंतरश्चतौ।दिवा वा यदि वा रात्रावेककारोन शुध्यति"॥इति स्षृत्यंतर-वचनं संग्रहकारेण प्रमाणमुक्तं तद्पि **चांद्रकारगुतिरत्वमाधवीयविज्ञानेश्वरीयादिनिवंधनेषु** मन्वादिषु चादर्शनादिचारणीयम् । तथा दीपिकायाम्—

"मातापित्रोरघेऽतीते श्रुत्वाऽषं दशवासरम् । त्रिरात्रपक्षिण्येकाहेष्वतीतेष्वाष्ठवो भवेत् "॥ इति । मनुः ( ५।७६ )—

" निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः "॥ इति

५ ज्ञातिशब्देनात्रानुपतीत एवोच्यते । उपनीतमरणे " उपेते विषमं वृत्ते तस्मिन्नेवातिकारुजम् " इति व्याम्नेणातिकांताशौचविधानादृशाहादूर्ध्वं पुत्रजन्मश्रवणे पितुरेव स्नानं जन्मिन सिपंडाना- मत्याशौचं नास्ति । " नाशौचं प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेष्ट्रिप " इति देवस्रस्मरणात् । तथा संग्रहे—

तथा संग्रहे— "पित्रोर्आतुर्भवेन्नान्येष्वनुपेतात्यये त्वघम्। पितुः स्नानं तदन्येषां न च तत्सूतकात्यये"॥ तस्माचीपरि

९० " गौणमातृमरणं श्रुत्वा सदाघं ज्यहम् " इति । गौणमाता सपत्नीमाता ।
 भातृविषये स्मत्यंतरम्—

" भ्रातुर्देशांतरमृतौ षण्मासाद्दत्सरादयः । दशरात्रं त्रिरात्रं स्याद्दशाहं दाहकस्य तु "॥ इति । दाहकस्य भ्रातुः । तथा—

" देशांतरमृतिर्यत्र त्वनुजाग्रजयोर्यदि । षण्मासाद्दत्सरादर्वाक् दशाहं व्यहमाचरेत् "॥ इति। ९५ एतदकृतक्रियभ्रातृविषयम् । यदाह **पैठीनासिः**—

" प्रोषितभ्रातृमरणे दत्तिपिंडोदकक्रिये । त्रिरात्रं सूतकं तत्र दशाहं पुत्रभार्ययोः " ॥ इति । एतच त्रिरात्रविधानं षण्मासात्पूर्वं वेदितव्यम् । तथा च गालवः—

" कृतोदके तु षण्मासात्पक्षिणी त्वघमिष्यते । अधश्चेत् त्रिदिनं ग्राह्ममकृते तु दशान्हिकम्"॥ इति । षण्मासादूष्टी भ्रातुरघं पक्षिणीत्यर्थः । **संग्रहे**—

२० " दशरात्रं सदा पित्रोः परोक्षमरणे श्रुतो । ज्यहं मातृसपत्न्यास्तु दशाहं वत्सरादघः ॥

" क्वतौर्ध्वदैहिकेऽत्यब्दे दिनं तस्यास्त्रयहं तयोः " ॥ इति । वत्सरमध्ये तत्परं वा मातापितृमरण-श्रवणे सर्वेषामपि पुत्राणां दशाहमेव । सपत्नीमातुरसमक्षमृतिश्रवणे वर्षात्परं व्यहमेव । तत्पूर्वं तु दशाहम् । अत्र विशेषः । ज्येष्ठेन क्वते और्ध्वदेहिके अब्दे चातिकांते तस्याः सपत्नीमातुः परेक्ष-मरणश्रवणे दिनं तयोर्मातापित्रोस्तच्छूतौ कनिष्ठस्य व्यहमित्यर्थः ।

पुनःसंस्कारे विशेषः स्मृत्यर्थसारे दर्शितः । आहिताम्रौ विदेशस्थे मृते यावद्विधिना न संस्कारस्तावत्तत्पुत्रादीनां मुख्यकर्तॄणां संध्यादिकर्मछोपो नास्ति । शुभकर्म न कर्तव्यम् । अना-हिताम्रेविधिवद्दहनाभावे तदानीमाशौचम्रहणं कृताकृतम् । दशाहानंतरं मरणश्रवणे दाहात्पूर्व व्यहायाशौचं नास्ति । मुख्यकर्तृसंभवे तदितरज्ञातीनां शुभकर्म च कर्तव्यम् । आहिताम्रेविधि-वद्दहनाभावे आशौचम्रहणं नास्त्येव । पुनःसंस्कारे दाहायाशौचमपि संपूर्णम् । अनाहितामेः

 पुनःसंस्कारः स्तकमध्ये चेत् शेषदिनात् शुद्धः । अतीते स्तके पुनः संस्कारश्चेत्पूर्वमगृहीता-शौचस्य पुत्रस्य पत्न्याश्च दशाहमाशौचम् । गृहीताशौचयोः पुत्रपत्न्योस्त्रिरात्रम् । पत्न्याः

पुनःसंस्कारे पत्युश्चैवं सपत्न्योर्मिथश्चैवम् । गृहीताशौचानां कृतोदकानां पुनराशौचं नास्ति । अकृतोदकानां पुनरेकाहमिति । बृहस्पितिः—

" आशौचे वर्तमाने तु पुनर्दाहिकिया यदि । तच्छेषेणैव शुद्धिः स्यादतीते सूतकं भवेत् ॥

" दशाहादि यथावर्ण पित्रोराशोचमाचरेत् । पत्नीनामपि विज्ञेयं दंपत्योश्च परस्परम् ॥ " सपिंडानां त्रिरात्रं स्यादित्युवाच प्रजापतिः "॥ इति ।

🤈 क्ष-अनिर्दशं ।

34

July 1

#### स्मृत्यंतरेऽपि--

" आशौचांतः कीकसादेः प्रदाहे शेषाच्छुद्धिस्तद्वहिश्चेत् त्रिरात्रम् ।

" पुत्रस्यापि प्रागघस्य ग्रहश्चेनो चेत्तस्याप्यत्र संपूर्णमाहुः " ॥ इति । कीकसं अस्थि । पारस्करः-"आशौचे वर्तमाने तु तच्छेषेण विशुध्यति । गते त्वाशौचसमये पुनर्दाहो यदा भवेत् ।

"मरणादि गृहीतस्य त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते । अगृहीतस्य पुत्रस्य संपूर्णाशौचमेव हि "॥ इति । ५ अगृहीताशौचविषये **देवलः**—

"द्ग्ध्वास्थि पित्रोः पुत्रस्तु द्शांहमशुचिर्भवेत्।तयोः प्रतिकृतिं द्ग्ध्वा शाववच्छौचिमण्यते "॥ इति। शाववद्दशाहमित्यर्थः। स्मृत्यंतरेऽपि—

" अस्थ्ना पठाशवृंतेर्वा द्रम्थ्वा तु प्रतिरूपकम् । पित्रोर्दशाहमाशौचमन्येषां तु त्रिरात्रक्रम् "॥ इति ।

#### तथा--

" संस्कृताम्मौ दहेत्पश्चाद्दशरात्रं तु सूतकम् । इतरेषां त्रिरात्रं स्याद् ज्ञातीनामपि सूतकम् "॥ इति। यतु स्मृत्यंतरवचनम्—

"द्ग्ध्वास्थि पित्रोः पुत्रस्तु द्शाहं सूतकी भवेत्। तयोः प्रतिकृतिं कृत्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्"॥ इति। • अत्रास्थिदाहे पुत्रस्य द्शाहिवधानं अगृहीताशौचविषयम्। प्रतिकृतिदाहे त्रिरात्रविधानं गृहीता। शौचविषयम्। अन्ये तु पुत्रस्य गृहीताशौचस्यास्थिदाहे द्शाहं प्रतिकृतिदाहे त्रिरात्रमिति १५ व्याचक्षते। अगृहीताशौचविषये चोदाहरंति स्मृत्यंतरम्—

" नरं पर्णमयं दम्ध्वा त्रिरात्रमशुचिभेवेत् । मातापित्रोर्दशाहं स्यादास्थिदाहे तथैव च "॥ प्रागघग्रहणाभावे पर्णनरदाहे सिपंडानां ज्यहं मातापित्रोस्तादृग्विधदाहे अस्थिदाहे सिपंडानां च दशाहमिति च ते व्याकुर्वत । तथा च संग्रहकारः—

" यज्वायज्वपुनर्दाहे शिष्टाहं यद्यघाद्वहिः । दशाहं ज्यहमाशीचं पूर्ण प्राक् चेद्घाग्रहः ॥

"अस्थिदाहे प्रतिकृतेर्दाहे तु ज्यहामित्यघम् । सिपंडानां सुतानां तु दशरात्रमिहेष्यते "॥ इति । दशाहमध्ये आहिताग्न्यााहिताग्न्योः पुनःसंस्कारे कृते सित संस्कारिदानादूर्ध्वं दशरात्राविशिष्टमेन्वाघं भवित । न पुनर्दाहादिदशाहं । यदि दशाहाद्वहिर्यज्वायज्वपुनदार्हः स्यात्तत्र दशाहं ज्यह-मिति क्रमेणाघं स्यात्प्रागघग्रहणाभावे अस्थिदाहे पूर्णम् । प्रतिकृतिदाहे तु सिपण्डानां ज्यहमेव । पुत्रानां तु प्रतिकृतिदाहेऽपि प्रागाशौचग्रहणाभावे दशाहमेव । तद्ग्रहणेऽपि पितृविषयेऽस्थिदाहे २५ सदा दशाहमिति संग्रहकारवचनं तैर्व्याख्यातम् । अपरे तु ज्ञातीनामगृहीताशौचानां पर्णदाह-वद्स्थिदाहेपि त्रिरात्रमेव । गृहीताशौचस्य पुत्रस्य पर्णदाहेऽस्थिदाहेऽपि त्रिरात्रमेव । "आशौचातः किकसादेः प्रदाहे" इत्यादीनां पूर्वोक्तानां वचनानां पुनर्दाहमात्रविषयत्वेन प्रवृत्तत्वात् । "मातािपत्रो-र्दशाहं स्यादस्थिदाहे तथैव च " इत्यस्य च मातािपतृविषये अगृहीताशौचस्य पुत्रस्य पर्णदाह-वदस्थिदाहेऽपि दशाहाशौचप्रतिपादकत्वात्तत्र सिपंडविषयत्वात्प्रतितिरित्याहुः । तथा च संग्रहे— ३०

" अंतर्दशाह्दाहे तु शेषतः शुचयोऽसिलाः । बहिर्दशाहदाहे तु दाहादित्रिदिनं मतम् ॥

" प्रागाशौचग्रहाभावे ज्ञातीनां त्रिदिनं समम् । प्राग्गहे तु ज्यहं कर्तुरन्येषां तु न विद्यते ।

" कर्ता च तनयः पूर्वाग्रहे पूर्ण तथा दिनम् " ॥ इति । पुराणमि —

" अस्थ्यभावे पठाशोत्थेः पर्णैः कार्यं शरीरकम् । तथा पर्णमयं दग्ध्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् "॥ इत्येतत् गृहीताशौचपुत्रविषयम् । गृहीताशौचज्ञातीनां तु नाशौचम् । तथा च समत्यंतरे— " पुत्रः पित्रोस्तु संस्कारं प्रमादान्न करोति चेत् । ज्ञातीनां दशरात्रं स्यात्तदूर्ध्वं सूतकं न हि ॥

" नित्यकर्माणि कुर्वीत स्मृत्युक्तानि तथैव च "॥ इति । अन्यत्रापि-

" वंशजानामसंस्कारे सूतकं तु कथं भवेत् । दशाहात्परतः शुद्धिर्ज्ञातीनां च विशेषतः "॥ इति । एतेन दहनमन्तरेणाप्याशीचमुद्कदानं चानुष्ठेयमित्युक्तं भवति ।

पुत्रस्यापि पुनर्दहनात्पूर्वमाशौचानुष्ठानमाह वसिष्ठः-

"प्रमीतिपृतृकः पित्रोरोर्ध्वदैहिकमाचरेत् । यदि कर्तुमशकः स्यादाशौचं नियमान्वितः॥

" आ दशाहाद्योध्वे तु यदा कार्यक्षमस्तदा । त्रिरात्रं समतिकम्य श्राद्धं कुर्यायथाविधि ॥ " दाहकस्य तदा शौचिमतरेषां न विद्यते "॥ इति । इतरेषां दत्तोदकसिपंडानामित्यर्थः ।

गृहीताशौचानामदत्तोदकानां तु सिपंडानामुदकनिमित्तमाशौचमुक्तं स्मृत्यंतरे—

🥦 " पूर्व गृहीताशौचानां न पुनर्दहने त्वघम् । तस्मिन्नुद्कदातॄणामाशौचं मनुरब्रवीत् " ॥ इति । "मरणादिगृहीतस्य त्रिरात्राच्छुन्द्विरिष्यते " इति पुत्रस्य त्रिरात्राशौचविधानात् ज्ञातीनामेकरात्रं न्यायसिद्धमिति व्याख्यातारः । आहिताग्नेर्मत्रवद्दहनाभावे पुत्रादीनामाशौचं नास्ति । किंतु पुनर्दाहसमय एवाशौचिमत्युक्तं चंद्रिकायाम्

"आहिताग्रेस्तु विधिवद्दाहांतं नास्ति चेत्तदा। आशौचग्रहणं नास्ति दाहायाशौचमिष्यते" ॥ इति।

१५ दाहाबाशीचम् पुनर्दाहाबाशीचम् । तच दशाहम् । तथा पारस्करः-

" आहिताग्रेस्तु दहनात् दशाहाशौचिमिष्यते " इति । आहिताग्रेरपि—

" विदेशस्थो गृही यावद्विधिना नैव संस्कृतः। पुत्रादीनां तु सन्ध्यादि कर्मलोपो न विद्यते"॥ पैठीनसिरपि— " आहिताग्निश्चेत्प्रवसन्प्रियेत पुनःसंस्कारं कृत्वा शावमाशौचमिष्यते " इति । स्मृत्यंतरेऽपि-

२० " द्शाहांतं सिपंडानां मृतौ प्रेतिकिया भवेत् । पुनः संस्कारे त्रिरात्रं स्याद्यष्टुः पित्रोर्दशाहतः " ॥ इति । अनाहिताग्नेः पुनःसंस्कारे सिपंडानां त्रिरात्रम् । यष्टुः आहिताग्नेः पुनःसंस्कारे सिपंडानां दृशाहं । पित्रोश्च पुनःसंस्कारे पुत्राणां दशाहमित्यर्थः । अनेकसिपंडपुनर्दाहे संग्रहकारः-

" मृतानां तु सपिंडानां काले बहुातिथे गते । तान्सर्वान्सह संस्कुर्यात् त्रिरात्रेण यथाविधि ॥ "एकोह्रिष्टं चतुर्थेऽन्हि तेषां पिंडं पृथक् पृथक् । सपिंडीकरणं तेषां सहैव पृथगेव वा "॥ इति ।

१५ अब्दात्परं दुर्मृतसिपंडादिपुनर्दाहविषये गर्गः-

"अतीतेऽब्दे तु संस्कारे एकाहात्पिंडमर्पयेत्। श्रान्दं द्यात् द्वितीयेऽन्हि तृतीयेऽह्नि सपिंडनम्"॥ इति। मातापितृविषये तु त्रिरात्रम्।

" अब्दांते वाऽथ षण्मासे पुनः कृत्वा तु संस्कृतिस् । त्रिरात्रमशुचिर्भूत्वा श्राद्धं कुर्याचतुर्दिने"॥ इति स्मरणात् — अयमत्र निष्कर्षः । आहिताग्रेः पुनर्दाहाधेव पुत्रादीनामाशीचं न ततः पूर्वम् । अना-

🤰 हितामेस्तु पुनर्दाहात्पूर्वमाशौचग्रहणं विकल्पितम् । आहिताग्न्यनाहिताग्न्योर्दशाहमध्ये पुनर्दाहेऽपि शिष्टाहमेवाघम् । दशाहात्परमाहिताग्नेः पुनर्दाहे पुत्रस्य सपिंडानां च दशाहम् । अनाहिताग्नेः पुनरस्थिदाहे प्रतिकृतिदाहे च पूर्वमगृहीताशौचस्य पुत्रस्य दशाहम्। गृहीताशौचस्य तु त्रिरात्रम् । अस्थिदाहे प्रतिकृतिदाहे चागृहीताशोचानां ज्ञातीनां त्रिरात्रं गृहीताशोचानामदत्तोदकानामुद्कदान-निमित्तमेकरात्रम् । दत्तोद्कानां तु न किंचित् ।

अन्ये तु अस्थिदाहे पुत्राणां गृहीताशौचानामपि दशाहम् । प्रतिकृतिदशाहे त्रिरात्रम् । सिपंडानामप्यगृहीताशौचानामस्थिदाहे दशाहम् । गृहीताशौचानां तु त्रिरात्रमित्याहुः । अनेक-सिपंडपुनर्दाहे त्रिरात्रमब्दानंतरमेकस्यानेकस्य वा पुनर्दाहे एकरात्रम् । मातापितृविषये तु त्रिरात्र-मिति।सिपंडसमानोदकादिनामुक्तमिदं दशरात्रं त्रिरात्राद्याशौचमाहिताग्रेस्तत्पत्न्याश्चोपरमे संस्कार-दिवसप्रभृति अनाहिताग्रेर्मरणदिवसप्रभृति । उभयोरिप संचयनं दाहादिद्वितीयादिदिवसे कार्यम् । प्रयाहांगिराः—

"अनिप्रमत उत्कांते साग्नेः संस्कारकर्मणः। शुद्धिः संचयनं दाहानमृताहस्तु यथातिथिम्"॥ इति । अत्र विज्ञानेश्वरः (ए. १७८ पं. ४-५) "साग्नेः संस्कारकर्मण" इति श्रवणादाहिताग्ने पितिर देशांतरमृते तत्पुत्राणामा संस्कारात्संध्यादिकर्मछोपो नास्तीत्यनुसंध्येयम् । यथाह पैठीनिस्तः— " अनिप्रमत उत्कांतेराशोचं हि द्विजातिषु । दशाहादिग्रमतो विद्यादिदेशस्थे मृते सिति "॥ इति । ५० स एव— " आहिताग्निश्चेत्र्यवसन्त्रियेत पुनःसंस्कारं कृत्वा शाववच्छोचम् " इति । संनिहितदेशमरणे तु दाहादिदशाहसन्त्वेऽपि मरणाद्याशोचमस्ति। "सूतकं तु प्रवक्ष्यामि मृतजन्मनिमित्तकम्" इति दक्षसमरणात् । स्मृत्यंतरं—

" अनमेर्मरणात्सामेराशौचं दाहतः परम् । तयोः संचयनं दाहान्मृताहस्तु तिथिः स्मृता " ॥ इति । अनाहितामेर्मरणाद्यपि संचयनमुक्तं ब्रह्मपुराणे—

" अनाहिताग्नेर्मरणादाहिताग्नेस्तु दाहतः । अस्थिसंचयनं कुर्यात् स्वशास्रोक्तविधानतः " ॥ इत्यत्राचारतो व्यवस्था । तत्रैव—

"दाहायशौचं विज्ञयं सर्वेषामग्रिहोत्रिणाम्। मरणायेव कार्यं स्यात्संयोगो यस्य नाग्निभिः"॥ इति। व्याक्रोऽपि——" दहनायेव कार्यं स्यायस्य वैतानिको विधिः " इति।

अत्र केचिदाहुः—' यस्य वैतानिको विधिः ' इति स्मरणात् आहिताग्रेस्तत्पत्न्याश्च २० वैताग्निना संस्कारे सति दाहाबाशोचम् । तदभावे " संयोगो यस्य नाग्निभिः " इति वचनात् मरणाबेवन्नाहिताग्निमरणवदाशौचमिति ।

अन्ये तु उक्तयोर्वचनयोराहिताग्न्यनाहिताग्न्युपलक्षणत्वेन वैतानिकाग्निसंस्काराभावेऽप्या-हिताग्नेस्तत्पत्न्याश्च मरणे दहनायेवानाहिताग्निमरणवदाशौचमित्याहु:। शिष्टाचारादिह व्यवस्था।

रात्रो जन्मर्तुमृतिसंभवे दिननिर्णयः। रात्रो जन्मादिसंभवे अर्धरात्रात्परं जन्मादौ सित २५ परिदनं पूर्वे तदुत्पत्तौ पूर्वदिनमित्येकः कल्पः। रात्रिं त्रेधा विभज्याद्ये भागद्दये जननादौ जाते पूर्वदिनं ग्राह्मम्। उत्तरभागे परिदनमिति दितीयः। प्रागुदयादित्यपरः कल्पः॥

तथा विज्ञानेश्वरीये ( पृ. १४४ पं. ३१-३३ )-

- " अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते ॥
- " रात्रिं कुर्यात् त्रिभागं तु द्दौ भागौ पूर्व एव तु । उत्तरांशः प्रभातेन युज्यते मृतसूतके ॥ ३० " ऋतौ च सूतके शावे तृतीयांशः परान्वितः । आद्यौ द्वावंशकौ युक्तौ पूर्वणाह्नेति निश्चयः॥
  - " उदिते त यदा सूर्ये नारीणां दृश्यते रजः। जननं वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शर्वरी ॥
- " रात्रांवेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके । पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नाम्युदितो रविः "॥ एतेषां च कल्पानां देशाचारेण व्यवस्था इति ।

अत एव स्वदेशाचारानुसारिणा तुण्डीरमंडलीयेन संगृहीतम्-

" त्रियामायास्तृतीयांशे यदि जन्मर्तुमृत्यवः । प्रभातादि यदि ब्यंशे पूर्वाहायघमिष्यते " ॥ इति । पादोनचतुर्नोडिकारूपसंध्याकालरहिता रात्रिश्चियामा । अत्राहुः—

" तृतीयभागे संप्राप्ते मलं स्यान्निशि चेत्स्त्रियाः । प्रभातादित्रिरात्रेण शुद्धिं तस्या विनिर्दिशेत् ॥

५ " प्रत्यूषे जन्ममरणे स्यातां यदि परं दिनम् "॥ इति वृद्धपराशरस्मरणात् । "रात्रिं कुर्यात् त्रिभागं तु" इत्यादिवचनानि रजोमात्रविषयतया संकोचनीयानि । जन्ममरणयोस्तुः अरुणोदयायेव दिनं ग्राह्यमिति । केचित्तु—

" सूतके मृतके चैव यद्घं परिकीर्तितम् । ते चेत् सूर्योद्याद्वीग् दिनमेकं तु तद्भवेत् " ॥ इति ।

वचनात् — जन्ममरणयोरुदयायेव दिनं ग्राह्यामित्याहुः।

#### १० संपर्काशीचमुक्तं स्मृतिरत्ने—

" संपर्कमशनं पानं दशरात्रं विवर्जयेत् । तत्संपर्काद्भवेदेनः शुद्धस्यापि न संशयः " ॥ इति । एनः आशौचम् । संपर्कशब्दार्थ उक्तः स्मृत्यंतरे—

" प्रेतकर्मोपदेशित्वं तत्कृतिश्चाधिभिः सह । सहवासः सपत्न्यौदिसंपर्कार्थं प्रचक्षते " ॥ इति ।

- अत्र **बृहस्पतिः**---

- १५ " यस्तैः सह सिपंडोऽपि प्रकुर्याच्छयनादिकम् । बांधवोऽबांधवो वाऽपि स दशाहेन शुध्यति"॥ इति । दशाहोपन्यासो दशाहसंपर्कविषयः । यस्मिन् यस्मिन्दिने संपर्कस्तिहिनमात्रमघं भवति ॥ कादाचित्कस्पर्शे स्नानमात्रेण शुद्धः । स्मृत्यंतरे—
  - " प्रेतकर्मणि वक्तॄणामाशौचं कर्तृवद्भवेत् । अन्यकर्मणि वक्तॄणां स्वाहाकारं विनोच्यते "॥ इति । संपर्कनिमित्ताशौचे विशेष उक्तः संग्रहें----
- २॰ "अधिसंपर्कतोऽशौचं भवेत्तिह्नसंख्यकम् । न तत् द्रव्यिकया स्त्रीणां सांपर्किकमधं भवेत्" ॥ इति । अतीताशौचविषयेऽपि क्रियाद्रव्येष्वाशौचाभावोऽतिदिष्टस्तत्रैव—

"तथा नैव क्रिया द्रव्येष्वतीतं त्रिदिनाद्यम् " इति । अत्रांगिराः—

"अतिक्रांते दशाहे तु पश्चाज्जानाति चेद् गृही । त्रिरात्रं सूतकं तस्य न तत् द्रव्यस्य कहिर्चित्<sup>9</sup> ॥ अत्र द्रव्यमात्राशौचाभावोक्त्या स्त्रीणां क्रियायाश्चातीताशौचमस्तीत्यवगम्यते । यत्तु क्रियासाधना-

३५ भूतद्रव्यस्याशौचाभावोक्त्या तत्साध्यिक्रियाणामप्याशौचाभावः सिध्यतीति तन्न । कर्तुराशौचित्वेन कर्मानविकारत्वात्स्वद्रव्यसाध्यान्यकर्त्तृकक्रियाया आशौचाभावप्रतिपादनं आशौचिद्रव्यस्याशौचाभावोक्त्येव गतार्थत्वात् अन्यदीयिक्रियाया आशौचभाववचनं मुधैव स्यात् । अत एव विज्ञानेश्वरादिभिर्गृहे भवानां भार्यादीनां द्रव्याणां च संपर्काशौचाभावः द्रवस्य

अत एव विज्ञानेश्वरादिभिगृहे भवाना भायादाना द्रव्याणां च संपर्काशौचाभावः द्रवस्य त्रिरात्राद्यतिक्रांताशौचाभावश्चोक्तः । अंगिराश्च—

अशौचं यस्य संसर्गादापतेद्गृहमेधिनः। क्रियास्तस्य विकुप्यंते श्राद्धाणां च न तद्भवेत् "॥ इति।
गृहमेधिनः क्रियालोपस्तद्गृहे भवानां भार्यादीनां द्रव्याणामप्याशौचाभावश्च कण्ठरवेणोक्तः।
प्वं च संपर्काशौचविषये अतीताशौचविषये च क्रियायामाशौचाभावप्रतिपादकसंग्रहकारवचने
प्रमाणं चिन्त्यम्।

अन्तः शवग्रामं विषये मनुः

अ५ "नाद्यादंतःशवे ग्रामे नाधीयात्र जुहोति च । तानि विध्यंतरे कुर्याद्धनुरेकादशांतरे"॥ इति ।

वितास्तिर्द्दिगुणारत्निस्तस्मात्किष्कुस्ततो धनुः इति उक्तळक्षणेरेकादशमिर्धनुर्मिर्व्यवहिते विध्यंतरे कुर्गीदित्यर्थः । आपस्तंबः (१।२।९४-१५)--- " अंतःश्वमंतश्चांडालम् " इति ।

स्मृत्यंतरे---

" ग्रामस्थे शवचंडाले शुद्धावश्चिसिन्नियौ । नाध्येतव्यं न भोक्तव्यं न होतव्यं कदाचन " ॥ इति ।

आत्रेयोऽपि-

" अंतःशवो यदा ग्रामस्तस्मिन् ग्रामे तदालये । नित्यं नैमित्तिकं काम्यं न कुर्यादिति शासनम् ॥ " श्रुतिस्मृत्योविरोधे तु श्रुतिरेव बलीयसी । तस्मादंतःशवे ग्रामे जुहुयाच्छ्रोतपावकम् " ॥ इति ।

स्मृत्यंतरे विशेषो दर्शिता:-" चतुःशताधिकैर्विप्रैः संपूर्णे ग्राममध्यके । विशेषं संप्रवक्ष्यामि जपहोमार्चनं प्रति ॥

" अंतःशवस्य दोषस्तु नास्ति तत्र समाचरेत्। ग्रामे नाराचिविच्छन्ने कुर्याद्भिन्नोऽथवा पथा ॥ " वीथ्यंतरे वा मृतके हरेरची समाचरेत् ।

" अनाथानुपनीतानां प्रेतायाश्च तथा स्त्रियाः । अंतःशवस्य दोषस्तु ग्रामादौ तु न लिप्यते ॥

" मुनीनां च यतीनां च परकायप्रवेशिनाम् । मरणं यत्र संभूतं तत्र दोषो न लिप्यते ॥

" शूद्रादीनां च मरणं संभवेग्रतकुत्रचित् । आशीचं गृहमात्रस्य गामाशीचं न विग्रते ॥ " कुटिके पतने चैव खर्वटे राजधानिषु । क्रमेणैवार्चनं कुर्यादुक्तदोषी न विद्यते " ॥ इति ।

संप्रहे---

" अंतःशवोऽशुचिर्गामस्तत्र होमादि नाचरेते । वीथ्यंतरे सदा कुर्यादेकादशधनुष्परे ॥ " गामे चतुःशतबह्मयुक्तेऽप्यंतःशवे क्रियाः । कुर्यात्स्त्रीवृषठानाथबाठातौँ चेत्यथापरे " ॥ इति ।

चतुःशतबाह्मणयुक्ते ग्रामे एकादशघनुर्व्यवहितत्वाभावेऽपि कुर्यादेव। " सहस्रविप्रसंपूर्णे ग्रामे तद्धिकेऽपि वा । आलयस्य समीपे तु त्रिंशइंडांतरे मृतौ ॥

" अर्चनस्थापनादीनि न कुर्यादेव तत्र तु ॥

" एकवीथ्यां समारूढे एकविंशद्गृहे स्थिते। त्रिंशद्धमुषि चाधस्त्ये दैवं पिब्यं च वर्जयेत्॥ " पंचाशच्चापि सीमांते वैकवीथ्यां शवे साति । अर्चनं च हरेदिनं जपहोमादि वर्जयेत् " ॥ इति

स्मरणात् । स्मृत्यंतरे-" प्रतिष्ठादिषु कालेषु यस्मिन्यामे मृतिर्भवेत् । श्रीव्रं बहिः शवं नीत्वा कर्मशेषं समापयेत् ॥

" अग्रहारे हरेः पूजा वर्तते यत्र कुत्रचित् । अंतःशवं यदि भवेत्तदा नीत्वा ततो बहिः ।

" तच्छवं भस्मसाद्यावत्तावत्तंत्रेण पुजयेत्"॥ इति

संवर्तः—" प्राक्यज्ञं तथा भुक्तिं जलाहरणमेव च। न कुर्योत्तावता विप्रो यावसिष्ठेच्छवोत्तरा ॥

" अज्ञानाद्यदि भुंजीत प्रायश्चित्तं समाचरेत् "॥ इति । अनुगमनाशौ चम् । अनुगमनाशौचमाह प्रराहारः ( ३।४८)—

" अनुगम्येच्छया प्रेतमज्ञातिं बंधुमेव वा।स्नात्वा सचैहं स्ट्रप्टाऽप्रिं घृतं प्रारुय विशुध्यति "॥ इति। शातयो मातृसपिंडाः । इतरेषां तु विहितत्वान दोषः ।

१ क्ष-नाचारन्। ٤,

#### याज्ञवल्कयोऽपि (प्रा. २६)—

"ब्राह्मणेनानुगंतव्यो न श्र्वो न द्विजः कचित्।अनुगम्यांभिस स्नात्वा स्पृष्ट्वाऽग्निं घृतभुक् शुचिः"॥इति ।

दिजः विप्रादिः ।। शूदो वा नानुगंतव्यः । यदि स्नेहादिना ब्राह्मणः समानोत्कृष्टजातिं प्रेतमनु

गच्छित तदा स्नानाग्रिस्पर्राघृतप्रारानानि कुर्यादित्यर्थः । कवषो विशेषमाह—

५ "अनुगम्य शवं बुध्वा स्नात्वा स्पृष्ट्वा हुताशनम्। सर्पिः प्राश्य पुनः स्नात्वा प्राणायामैर्विशुध्यति "॥ इति । प्राणायामाश्च त्रयः ।

्**पुनःस्नानम्** । पुनःस्नानस्वरूपमाह हारीतः---

" आर्द्रवस्त्रं परित्यज्य शुष्कवस्त्रेण मज्जनम् । शवानुगमने क्षौरे पुनःस्नानं विधीयते "॥ इति । अनुगमने एवेदं प्रायश्चित्तं नाग्रे पार्श्वयोर्वा गमने ।

भेतस्य पार्श्वयोरमे न गंतव्यं कदाचन । तस्मादमे तु गंतॄणामायुः क्षीणं पदेपदे ॥
 भृतस्य पश्चाद्गमने प्रायश्चित्तं विधीयते । किल्बिषादम्रगमने निष्कृतिनीपपद्यते"॥ इति स्मरणात् ।

घृतायर्समवे विशेषः स्मृत्यंतरे दर्शितः— व " अग्न्यभावे घृताभावे सचैठं स्नानमाचरेत् । सन्याहृत्या च गायञ्या दश कृत्वोऽभिमंत्रिताः ॥

" अर्घाजितमपः पीत्वा शुद्धिमामोति वै द्विजः "॥ इति । बालदिविषये जाबालिः— १५ "मृतं बालं च वृद्धं चानाथं विप्रमनुवजेत् । द्विजः स्नानेन शुध्येत घृतप्राशामिना विना ॥"इति ।

स्मृत्यंतरे— "अनाथमनुपेतं च प्रेतं कन्यामनुवजनः । सर्ववेदं कतुश्रेष्ठमाचामेन घृतं पिवेत्"॥ इति ॥

" क्षत्रियं मृतमज्ञानाद्वाह्मणो योऽनुगच्छति । एकाहमशुचिर्भूत्वा पंचगव्येन शुध्यति ॥

क्षत्रियादिशवानुगमने बाह्मणस्य विशेषमाह पराशरः ( ३।४९-५२ )—

रिं शवं च वैश्यमज्ञानाद्वाह्मणो योऽनुगच्छति । कृत्वाशौचं द्विरात्रं च प्राणायामान्बडाच्रेत् ॥ " प्रेतीभूतं तु यः सूद्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बेठः। अनुगच्छेन्नीयमानं त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥

" त्रिरात्रे तु ततः पूर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम्। प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति"॥ इति । अज्ञानान्मोद्ध्याद्यादृच्छिकानुगमने त्विङ्गराः—"श्रद्भस्य प्रेतस्य यदृच्छयानुगमने ब्राह्मणः स्रवन्ती-मासाय गायञ्या अष्टसहस्रं जिपत्वा शुध्यति । क्षत्रियानुगमने तु अर्धसहस्रम् । वैश्यानुगमने

मासाय गायञ्या अष्टसहस्र जापत्वा शुध्यात । क्षात्रयानुगमन तु अधसहस्रम् । वश्यानुगमन २५ पादोनम् " इति । स्मृतिरत्ने — " एकाहात् क्षत्रिये शुद्धिर्वैश्ये शुद्धिर्बहेन तु । शूद्धे दिनत्रयं प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः "॥

एवं च सित क्षत्रियस्य वैश्यशवानुगमने एकाहं श्रूद्शवानुगमने बहं वैश्यस्य श्रूद्शवानुगमने एकाह-मिति । विज्ञानेश्वरीये तु अनंतरानुगमने एकाहमेकांतरानुगमने पक्षिणीति । स्मृत्यर्थसारे च

् " स्नेहादिना जातिषूत्कृष्टजातिषु चानुगमने सचैठं स्नात्वाऽमिं स्पृष्टा घृतं प्रास्य पुनः स्नात्वा ३० शुध्येत् " । घृतप्राशनं शुध्यर्थमेव न भोजनस्थाने सिपंडेष्वनुगमनं विहितमेव हीनजातिषु

• शुल्यत् ा भृतप्रशिन शुल्ययमव न नाजनस्यान सापडव्यनुगमन ।वाहतमव हानजातिषु ब्राह्मणस्य क्षत्रियानुगमने एकाहमाशौचं वैश्यानुगमने पिक्षणी शूद्रानुगमने त्रिरात्रं समुद्रगामिन्यां महानद्यां स्नात्वा प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्येत् । क्षत्रियस्य वैश्यानुगमने त्वेकाहं शूद्रानुगमने पिक्षणी वैशस्य शूद्रानुगमने त्वेकाहमिति ।

द्विजानां शूद्रशवानुगमनिषेधे कदा तैः शूद्रानुसर्तव्या इत्याकांक्षायामाह पाराशरः—
"विनिर्वर्त्य यदा शूद्रा उदकांतमुपस्थिताः। द्विजैस्तदानुगंतव्या एष धर्मः सनातनः"॥ इति।
उदकशब्देन उदकक्रिया उच्यते। तस्या अंतः समाप्तिः। तां निर्वर्त्याशौचं परिसमाप्य यदा स्थिताः
तदा द्विजैरनुगंतव्याः अनुसर्तव्याः इत्यर्थः। स्मृत्यंतरे—

"तृतीयमासादारभ्य न कुर्याद्गर्भिणीपतिः । क्षीरं शवानुगमनं दूरयात्रां प्रतिग्रहस् "॥ इति । ५

#### अन्यत्र--

"अस्नात्वा चेद्विशेद्ग्रामं रमशानाद्बुद्धिपूर्वकम् । त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्यादमस्त्याद्वास्तथैव च" ॥इति । तथा—

"संस्कारोपक्रमात्पूर्वं कामं स्नात्वा विशुध्यति। आरब्धे तु हि संस्कारे समाप्ते स्नानमाचरेत्"॥ इति । एतदसर्पिडविषयम् ।

"आरंभात्प्राक् परः स्नायात्तस्य शुद्धिर्भविष्यति" इति। "सर्वेषां च सपिंडानां दहनाचैव योषिताम्"॥ इति स्मरणात् । विप्रस्य सर्ववर्णविषये संचितेऽस्थिन स्नानं संचिते त्वाचमनम् । अत्र पारस्करः—

"अस्थिसंचयनादर्वाग्रुदित्वा स्नानमाचरेत् । अंतर्दशाहे विप्रस्य तूर्ध्वमाचमनं स्मृतम् " ॥ इति । स्मृतिरत्ने—

"मृतस्य यावदस्थीनि ब्राह्मणस्याहतानि तु । तावद्यो बान्धवस्तत्र रौति तत् बांधवैः सह ॥ " तस्य स्नानात् भवेच्छुद्धिस्ततस्त्वाचमनं स्मृतम् " ॥ इति ।

" सचैठं स्नानमन्येषामकृते त्वस्थिसंचये । कृते तु केवठं स्नानं क्षत्रविद्शूद्रजन्मनाम् "॥ इति । बाह्मणस्य क्षत्रियवैश्यमरणरोदने अस्थिसंचयनाद्वीगेकाहाशौचं सचैठं स्नानं च तदूर्ध्वं सचैठ-स्नानमात्रम् । तथा च माधवीये—

"अनस्थिसंचये विप्रो सौति चेत्क्षत्रवैरूययोः।तदा स्नात्वा सचैठं तु द्वितीयेऽहिन शुध्यति"॥ इति । "कृते तु संचये विप्रः स्नानेनैव शुचिर्भवेत् ।

" मृतमुद्दिश्य यो गच्छेत्स घृतप्राशनं चरेत् । वर्जयेत् तदहोरात्रं जपहोमार्चनादिकम् " ॥ इति ।

## विज्ञानेश्वरोऽपि-

- " मृतस्य बांधवैः सार्ध कृत्वा तु परिदेवनम् । वर्जयत्तद्होरात्रं दानं श्राद्धादिकर्म च " ॥ इति । २५ श्रूद्रमरणे विप्रादीनामस्थिसंचयनात्प्राक् तदूर्ध्वं चाशौचतारतम्यमाह पारस्करः—
- " अस्थिसंचयनादवीग्यदि विप्रोऽश्रुवान् भवेत् । मृते शृद्धे गृहं गत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥
- " अस्थिसंचयनादूर्ध्वमश्रुपाते द्विजातयः। अहोरात्रेण शुध्यंति सवासःक्षालनेन च ॥
- "-सजातेर्दिवंसादेव ज्यहात्क्षत्रियवैश्ययोः । स्पर्शं विनानुगमने शूद्रे नक्तेन शुध्यति "॥ इति । क्षात्रियवैश्ययोः शूद्रमरणे रोदने ब्यहं शूद्रस्य स्वजातिशवस्पर्शे आतुरव्यंजने अनुगमने च दिन- ३ ॰ मन्यथासंज्ञयात् प्रापेककालः । ऊर्ध्वं स्नानमेवेत्यर्थः ।

488

असपिण्डस्सजातीयप्रेतनिर्हरणाशीचम् ।

[ आशीच-

असर्पिंडस्सजातीयप्रेतनिर्हरणाशौचमाह मनुः (५।१००-१०१)— " असिपंडिद्विजं प्रेतं विप्रो निर्हृत्य बंधुवत् । विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बांधवान् ॥

" यदान्नमत्ति तेषां तु दशाहादेव शुध्यति । अनदन्नन्नमन्हैव न चेत्तस्मिन् गृहे वसेत् " ॥ इति ।

यः स्नेहादिना शवनिर्हरणं कृत्वा तस्यैवान्नमश्नाति तद्दहे च वसति तस्य दशाहेनैव शुद्धिः। यस्तु ५ केवलं तद्वहे वसति न पुनस्तद्श्रमश्नाति तस्य त्रिरात्रं यः पुनर्निर्हरणमात्रं न तद्वहे वसति न चाश्नाति

तस्यैकाह इत्यर्थः । निर्हारशब्दार्थः स्मृत्यंतरे दर्शितः-

" प्रेतस्य वासः स्नग्गन्धभूषणाधैरलंक्रिया । वहनं दहनं चेति निर्हारार्थो निरुच्यते " ॥ इति । संग्रहेऽपि-

" यः प्रमीतमलंकुर्याद्देहदाथ दहेत् द्विजम् । स शुद्धस्त्वेककालेन कालशेषं बहिर्वसेत् ॥

१० "ग्रामे वसन् दिनाच्छूध्येज्यहात्प्रेतगृहे वसेत्। निर्हृत्य यो मृतान्नं च भुंके स तु दशाहतः"॥ इति ।

कालशेषं बहिर्वसन दिवा निर्हरणे आनक्षत्रोदयं रात्रावाकदियं ग्रामाद्वहिर्वसन्नेककालेन तत्काळ-

शेषेण दिवामात्रेण रात्रिमात्रेण वा शुध्यति । ग्राम एव वसन दिनेन प्रेतगृहे वसन त्रिरात्रेण यस्तु निर्द्वत्य प्रेतान्नं भुंके स प्रेतगृहे अन्यत्र वा वसन दशाहतः शुध्यतीत्यर्थः । हारीतः

" प्रेतनिर्हरणं कृत्वा ग्रामं न विशेदा नक्षत्रदर्शनादात्रौ चेदा रविदर्शनात्तरः शुद्धः " इति ।

१५ अखंडादर्शे-" दाहं विनालंकरणं वाहं कृत्वा दिनस्य तु । देषेण शुद्धिरुक्तेव रात्रावप्युवसि प्रवः "॥ इति ।

विज्ञानेश्वरीये-" कुच्छपादोऽसिपंडस्य प्रेतालंकरणे कृते । अज्ञानादुपवासः स्यादशक्तौ नक्तमिष्यते " ॥ इति ।

स्मृत्यंतरे विशेषः-२० "सज्योतिस्तु बहिर्वासो रात्रौ नक्षत्रदर्शनात्। प्राश्येत्पंचगव्यं च ब्राह्मणैः स्वस्ति वाचयेत्"॥ इति।

भरद्वाजश्र- "असपिंडशवस्य स्नानालंकरणे कृते दिवसं वहने कृते स्नात्वा दश प्राणायामान क्कत्वा नक्षत्रदर्शनात्पूर्व मामाद्वहिरासीत ताक्देवाशीचं रात्री सूर्योदयात्पूर्व मामाद्वहिरासीत । अन्यथा तद्यामं प्रविष्टे शवहर्तुरेकाहं तद्गृहं प्रविष्टे ज्यहं तत्र भोजने कृते दशाहं भवति"। इति ।

पर्युषितश्वादिनिर्हारे समानोदकशवनिर्हारे चाशौचम् । पर्युषितशवरजस्वलासूतिकागर्भिणीवहने २५ प्रायश्चित्तमुक्तं बोधायनेन

" कृत्वा तु पञ्चगव्यस्य प्राशनं च तथा गराम् । गार्सं दृत्वा यथाशक्ति गायत्रीजपमाचरेत् ॥

" ब्राह्मणानां च वाक्येन घृताग्रिस्पर्शनेन च । पुण्याहेन विशुध्येत सूत्रमन्यतु धारयेत् " ॥ इति ।

सपिंडानां प्रेतनिर्हरणस्य विहितत्वादाशौचाधिक्यमग्रिस्पर्शादिकं च नास्तीत्याह देवलः--

" विहितं तु सर्पिंडानां श्रेतनिर्हरणादिकम् । तेषां करोति यः कश्चित् तस्याधिक्यं न विद्यते"॥ इति ।

समानीद्कप्रतवहनादी दशाहाशीयमाह मांडव्यः—

" शावे च सूतके चैव ज्यहासूदकदायिनः। शववाहं तु कुर्याच्चेदशाहांतं भवेत्क्रिया "॥ इति । आशोचमुद्दद्वानं च किया। असंडाद्देशं च-

484

" समानोदकाः प्रकुर्वीरन्संस्कारं वहनं यदि । दशाहांतेन शुद्धिः स्यादित्याह भगवानभृगुः"॥ इति । भारद्वाजः—

"यः समानोदकं प्रेतं वहेद्वाथ दहेत वा। तस्याशौचं दशाहं स्यादन्येषां तु ज्यहं विदुः "॥ इति। अन्येषां योनिबंधूनाम्। तथा च शंखः—"ज्यहं च योनिबंधूनामाशौचं वहनादिषु"। स्मृत्यंतरेऽपि — "शाखाशौचे दहेत्प्रेतं पक्षिण्याशौचवान्यदि। ज्यहं मत्या ब्यहं तु स्यादमत्या शुद्धिसाधनम्"॥ इति। ५ अन्यजापि —

"पक्षिण्याशोचसंमिश्रे दहने मतिपूर्वके । आशोचिनां त्रिरात्रं स्यादिति स्मृतिविदो विदुः" ॥ इति । असवर्णशवनिर्हारे गौतमेन विशेषो दर्शितः (१४।२६)—" अवरश्चेद्वर्णः पूर्वं वर्णमुपस्पशेत । पूर्वे वा अवरं तत्र शावोक्तमाशौचम्" इति । उपस्पर्शनं निर्हरणम् । वृद्धपराशरः—

" योऽसवर्णं तु मूल्येन नीत्वा प्रेतं दहेन्नरः । आशौचं तु भवेत्तस्य प्रेतजातिसमं सदा "॥ इति । १० एतदापदि द्रष्टव्यम् । अनापदि तु ट्याझः—

" अवरश्चेत्परं वर्णं परो वाप्यवरं यदि । वहेच्च शावमाशौचं दृष्टार्थे द्विगुणं भवेत्"॥ इति । स्नेहादिना विजातीयशवनिर्हारे शवजात्युक्तमाशौचम । भृतिग्रहणे द्विगुणमित्यर्थः ।

हारीतश्च—" दृष्टार्थे द्विगुणं भवेत्"॥ इति ।

अर्थलोभेन सवर्णशववाहनादावापि तद्वर्णाशौचमाह व्यासः—

" यदि निर्हरति प्रेतं प्रलोभाकांतमानसः । दशाहेन दिजः शुध्येत् दादशाहेन भूमिपः ॥

" अर्धमासेन वैश्यस्तु श्रूदो मासेन शुध्यति"॥ इति ।

शूद्रेण विप्रश्नवनिर्हरणं न कारयेदित्याह मनुः ( ५।१०४ )—

"न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण हारयेत् । अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शद्रिषता,"॥ इति । आहूतिः शवाहुतिः । अत्र स्वेषु तिष्ठत्स्वत्यविवक्षितम् । अस्वर्गत्वदोषश्रवणात् । यमोऽपि— । २

" न शुद्रो यजमानं वै प्रेतीभूतं समुद्रहेत् । यस्यानयति शुद्रोऽप्रिं तृणं काष्ठं हवींषि च ॥

" प्रेतत्वं हि सदा तस्य स चाधर्मेण लिप्यते "॥ इति ।

गर्भवतः ब्रह्मचारिणश्च पित्राद्यन्यश्वनिर्हरणनिषेधः । मनुः--

" दहनं वहनं वापि प्रेतस्यान्यस्य गर्भवान् । न कुर्यादुभयं तत्र कुर्यादेव पितुः सदा ॥

" ज्येष्ठस्य चानपत्यस्य मातुलस्यासुतस्य च "॥ इति ।

#### देवल:-

"ब्रह्मचारी न कुर्वीत शवदाहादिकाः क्रियाः। यदि कुर्यात्ततः कृच्छ्रं पुनःसंस्कारमेव च " ॥ इति । तस्यैव पित्रादिवहनादौ वतलोपो नास्तीत्याहतुः मनुदेवली—

" आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निर्हृत्य तु वती प्रेतं न वतेन वियुज्यते"॥ भृगुः—"मातामहं मातुलं च तत्पत्न्यौ चानपत्यके।वती संस्कुरुते यत्र वतलोपो न विद्यते"॥ इति । ३० माधवीये—

" आचार्य स्वमुपांध्यार्थ गुर्क का पितरं च वा । मातरं वा स्वयं देग्ध्वा वतस्थरतंत्र भोजनम् ॥

" कृत्वा पतित यत्तस्मात्प्रेतान्नं तु न भक्षयेत् ।

"अन्यत्र भोजनं कुर्यान्न च तैः सह संवसेत् । एकाहमशुचिर्भृत्वा द्वितीयेऽहिन शुध्यिते"॥ निर्हारदिनमात्रमेवाशुचिर्द्वितीयादिदिवसेषु प्रेतकृत्योत्तरकालं स्नानाच्छुध्यतीत्यर्थः॥

विसष्टः ( २३७-८ )—" ब्रह्मचारिणः शवकर्मिणो वतानिवृत्तिरन्यत्र मातापित्रोः" ॥ इति । ५ अनाथब्राह्मणवहनादौ सद्यःशौचं विद्धाति पराशरः ( ३।४५-४७ )—

" अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । पदे पदे यज्ञफलमानुष्ट्र्याल्लभंति ते ॥

" न तेषामशुभं किंचित्पापं वा शुभकर्मणाम् । जलावगाहनं तेषां सद्यःशौचं विधियते "॥ इति ।

" असगात्रमबंधुं च प्रेतीभूतं द्विजोत्तमम् । वहित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन शुध्यति" ॥ इति । बंधुमित्रादिरहितब्राह्मणवहनस्पर्शनदहनादौ स्नानप्राणायामाभ्यां शुद्धिरित्यर्थः । अग्नि-

१० स्पर्शोऽपि कर्तव्यः । तदुक्तमंगिरसा—

" यः कश्चित्रिहरते प्रेतमसपिंडः कथंचन। स्नात्वा सचैठं स्पृष्ट्वाऽम्निं तस्मिन्नेव क्षणे शुचिः"॥ इति। याज्ञवल्क्यः (पा. १४)—

"प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पार्शनामपि। इच्छतां तत्क्षणाच्छुद्धिः परेषां स्नानसंयमात्"॥ इति। निंबपत्रदंशनादिवेश्मप्रवेशनांतं कर्म न केवलं ज्ञातीनामपि तु स्नेहादिना प्रेतनिर्हरणं कुर्वतामपि १५ भवति। आशोचं च यथोक्तं भवति। धर्मार्थं प्रेतनिर्हरणं कुर्वतां परेषां तु तत्क्षणात् स्नान-प्राणायामाभ्यामेव द्युद्धिरित्यर्थः। वृद्धपराशरः—

" प्रेतस्पर्शनसंस्कारैर्ज्ञाह्मणो नैव दुष्यित । वोढा चैवाग्निदाता च सद्यः स्नात्वा विशुध्यिति"॥ इति । जाह्मे---

"अनाथं ब्राह्मणं दुग्ध्वा क्षत्रियं वैश्यमेव वा । पितृमेधान्महायज्ञफलमामोति मानवः॥ १० " संन्यासिनां तु संस्कर्तुर्नाशीचं नोदकक्रिया । अश्वमेधफलं तत्र भवेचास्त्यत्र संशयः "॥ इति । बोधायनश्च—

" सर्वसंगनिवृत्तस्य ध्यानयोगरतस्य च । न तस्य दहनं कुर्यास्राशीचं नोदकिकया ॥

"ये वहंति महात्मानं दृष्ट्या स्पृष्ट्या द्विजातयः । हयमेथफलं तेषामस्तीत्येवं विदुर्बुधाः " ॥ संग्रहे—"यतीन्द्रानाथनिर्हारे सद्यःशुद्धिर्महाफलम् " इति । स्मृत्यर्थसारे तु धर्मार्थशवनिर्हरणे १५ स्नानालंकारवहनदहनादिके कृते द्विजानां सचैलस्नानात् सद्यःशुद्धिः । महापुण्यं शुभं चायुश्च भवति । तत्राप्यनाथप्रेतनिर्हरणे अनंतं पुण्यं शुभं चायुश्च वर्धते । धर्मार्थमुत्कृष्टजातिप्रेतनिर्हरणे सर्वेषां सचैलस्नानाच्छुद्धिः । धर्मार्थं स्वजातिप्रेतनिर्हरणे सचेलस्नानप्राणायामैः शुद्धिः । धर्मार्थं हिनजातिप्रेतनिर्हरणे सर्वेषां सचैलं स्नात्वा निम्बपत्रभक्षणादिगृहप्रवेशनांते कृते शुद्धिः " इति ।

• स्मृत्यतर— • " ऊह्यमानं शवं दृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् । अलंकृतं शवं दृष्ट्वा सचैलः स्नानमाचरेत् ॥

्र आचस्य केवलं प्रेतं हृष्ट्वा काष्ठवदाचरेत् "। इति । काष्ठवदाचरणं जलावगाहनस्।

बसिष्ठः ( २३।२५-२६ )---

" मानुषास्थि स्निग्धं स्पृद्वा त्रिरात्रमाशौचं अस्निग्धे त्वहोरात्रमित्येतद्बुद्धिपूर्वविषयम्"। अबुद्धिपूर्वविषये मतुः—" नारं स्पृष्वस्थिसस्नेहं स्नात्वा विष्रो विशुध्यति " इति ।

" आचम्येव तु निःस्नेहं गां स्पृष्ट्वा वीक्ष्यं वा रिवम् " इति । चंद्रिकायाम् —

" जनने मरणे चैव वपनं दशमेऽहनि । आतस्मान्नाधिकारी स्यादाशौचं सर्वदा भवेत् ॥

"तैलाभ्यंगे तथा वांते इमश्रुकर्मणि मैथुनं । अनाचम्योचरन्विप्रस्निरात्रमशुचिर्भवेत्"॥ उच्चरन्पुरीषोत्सर्गे कुर्विन्नित्यर्थः । एवमादीन्यन्यान्यपि आशौचनिमित्तानि द्रष्टव्यानि ॥

आशौचिनो वर्जनीयमुक्तं । संग्रहे—

" न विशेद्देवतागारं न कुर्याद्वंदनायपि । मंदिरं न प्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य फलं शृणु ॥

"चंढालयोनिमासाय जन्मानि नव पंच च । भविष्यति वरारोहे व्याधिकूरोऽतिनिष्ठरः" ॥ इति । १० आशौचिस्पर्शे विवस्य संप्रोक्षणमाह शौनकः—

" चंडालसूतिकोदक्याशावसूतकदूषिते । निमित्ते समनुप्राप्य सद्यः क्वत्वा समर्चयेत् " ॥ अभिवादनस्य निषेधमाह आपस्तंबः ( १।४।१४।१८–२०)—"अप्रयतेन नाभिवाद्यम् । तथा प्रयताय । अप्रयतश्च न प्रत्याभिवदेत् " ॥ इति । एकाद्रश्युपवासस्यावर्जनीयत्वमुक्तं पुराणे—"•स्तके, तु नरः स्नात्वा प्रणम्य शिरसा हिरम् । एकाद्रश्यां न मुंजीत वतमेत्व लुप्यते ॥ " मृतकेऽपि न भुञ्जीत एकाद्रश्यां सदा नरः " ॥ इति । विष्णुरहस्ये च—

"सूतके मृतके वाऽपि न त्याज्यं द्वादशीवतम् । एकादशीवतं कुर्यान्नित्यं काम्यं तु वर्जयेत्"॥ इति । शावाशौचिनां नियमविशेषमाह मनुः ( ५।७२ )—

" अक्षारलवणान्नाः स्युः निमज्जेयुश्च तेऽन्वहम्। मांसाशनं च नाश्रीयुः शयीरंश्च पृथिक्क्षितौ "॥ याज्ञवल्क्योऽपि ( प्रा. १६ )—

"कीतळ्थाशना भूमो स्वपेयुस्ते पृथक्कितो । पिंडयज्ञावृता देयं प्रेतायाचं दिनत्रयम्"॥ इति । कीतळ्थाशना भूमो स्वपेयुस्ते पृथक्कितो । पिंडयज्ञावृता देयं प्रेतायाचं दिनत्रयम्"॥ इति । कीतळ्थाशनानि-यमात्तद्रलाभे अशनमर्थात्सिद्धम् । अत एव विसष्टः (४।१४-१५)—"अघप्रस्तरे व्यहमनश्चन्त आसीरन् । कीतोत्पन्नेन वा वर्तेरन् " इति । अघप्रस्तरः आशोचिनां शयनार्थं तृणप्रस्तरः ॥ गौतमोऽपि (१४।१४)—" अधःशय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः सर्वे " इति ।

अघांतकृत्यमाह मनुः ( ५।९८ )--

"विष्रः शुध्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षात्रियो वाहनायुधम् । वैश्यः प्रतोदं रिशं वा यष्टिं शूदः कृतिक्रियः"॥इति । अस्यार्थोऽभिहितो विज्ञानेश्वरेण (ए. १८७ पं. ८-१०)—"विष्रोऽनुभूताशौचकालः कृतिकयः कृत-

अस्यार्थोऽभिहितो विज्ञानेश्वरेण (ए. १८७ पं. ८-१०)—"विप्रोऽनुभूताशौचकालः कृतिक्रियः कृत-स्नानः हस्तेनापः स्पृष्ट्वेव शुध्यति । स्पृष्ट्वेति स्पर्शनिक्षयेवोच्यते। न स्नानमाचमनं वा। वाहनादिषु भ तस्यैवानुषंगात्" । श्रुतिरिप—" अघांते अघभाजः संभवे स्नात्वा ग्रामं प्रविशेयुः" ॥ इति ।

जननमरणाशौचांते आशौचिनः संगवे स्नात्वा गृहं प्रविशेयुरित्यर्थः । तथा च स्मृत्यंतरे

" मृते च सूतके चांते संगवे स्नानमाचरेत् । संगवात्परतः स्नानमातैवेषु विशिष्यते " ॥ इति । संवर्तः—

" आशौचे निर्गते कुर्याद्गृहसंमार्गलेपने । सवासा जलमाप्तुत्य शुद्धिः पुण्याहवाचनैः"॥ १० **संग्रहे** च

" आशौचांते कृतस्नानः स्वस्तिवचनपूर्वकम् । ब्राह्मणान् भोजयेत्तत्र शुद्धये विष्णुतुष्टये "॥ इति । इति वैद्यनाथदीक्षितविरचिते स्मृतिसुक्ताफले "आशौचनिरूपणं" नाम तृतीयः परिच्छेदः॥

॰ हरिः ओम् ॥

शके १७६५ शोभकुन्नामसंवत्सरे ज्येष्ठकुष्णपंचम्यां भृगुवासरे तिहने इदं पुस्तकं समाप्तम् ॥ ९५ श्रीयवतेश्वरार्पणमस्तु ॥

HOLD OF CONTRACT SECTIONS OF THE STREET OF STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF T

는 보다는 이웃 나는 지난 시간으로서 바쁜 바다는

. Le receive de la françoi de la finita de la filia de la fili